

# मेरी असफलताएँ

लेखक गुलाबराय एम० ए०

साहित्य-रत्न-भगडार, आगरा।

प्रकाशक महेन्द्र, सञ्चालक साहित्य-रत्न-भएडार, सिविल-लाइन्स, त्रागरा ।

> जनवरी १६४२ प्रथम संस्करण, १००० मूल्य १)

> > सुद्रक साहित्य-प्रेस, सिविल-लाइन्स, आगरा

स्वर्गीय माताजी को जिन से मुफ्ते वाणी का प्रसाद मिला

#### कुत्रज्ञता-प्रकाशन

ये लेख सुधा, वीगा, इंस, कहानी, विशाल-भारत, समाज-सेवक, नोंक-भांक में छप चुके हैं। उनके सम्पादकों का मैं आमारी हूँ।

—-लेखक

### दो शब्द-बकलम खुद

यह युग साम्यवाद का है। व्यावहारिक रूप से तो नहीं, सैंद्धान्तिक रूप से अवश्य गङ्गा तेली राजा भोज की बराबरी कर सकता है। इसी समता-भाव के कारण, समाज के अभिशाप गिने जाने वाले दीन-दिलत, पितत और लांच्छित, अस्थिपखरा-वशेष, जरा-जर्जरित, वैभव-विहोन मनुष्य भी आधुनिक काव्य के आलम्बन बनते हैं। यदि मुक्त जैसा कोई 'मित अति रङ्क, मनोरथ राऊ' व्यक्ति बिना किसी साधना और योग्यता के महात्मा गान्धी, पिडत जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुरया राय बहादुर डाक्टर श्यामसुन्दरजी की माँति आत्मकथा का नायक बन कर अपने को पाँचवाँ सवार गिने जाने की स्पर्धा करें तो सहृदय पाठकगण उसकी युग की प्रवृत्ति का शिकार समक्ष दया और उदारता के साथ जमा करेंगे।

मेरे पास ख्यातनामा महापुरुषों के से कोई अमूल्य अनुभव, राजनीतिक रहस्य, साहित्यिक सेवाएँ, जीवन-आदर्श और धार्मिक एवं नैतिक सिद्धान्त बतलाने को नहीं हैं, फिर मैं अपने पाठकों का धन और समय क्यों नष्ट करूँ ? 'मन्दः किव यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपाहस्यताम्'। उपहास में भी मेरी लक्य-सिद्धि है।

फारसी में एक हिकायत है कि एक अक्लमन्द से किसी ने पूछा कि आपने अक्लमन्दी किससे सीखी ? उत्तर मिला— 'आज बेवकूफाँ' अर्थात् मूखों से । ठीक इसी भाव को रख कर ख्राप लोग भी मेरी पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे। मुके इतना ही खेद है कि वेवकूफी करने में मैं अपने शिकारपुरी मित्र को भाँति फर्स्ट डिवीजन न पा सकूँगा। इस चेत्र में भी मैं साधारण (Mediocre) से ऊँचा नहीं उठ सका हूँ। मुके अपने मिडियोकर होने पर गर्व है क्योंकि उसमें मेरे बहुत से साथी हैं। भी अम्बोह जरन दारद' अर्थान बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु, उत्सव का रूप धारण कर लेती है। खैर में अपनी समाज-प्रियता में इस सीमा तक तो न जाऊँगा, लेकिन सबसे आगे जाकर अकेला रहना मुके रुचिकर नहीं। 'दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है'।

वैसे तो 'निज किवत्त' की भाँति 'निज चिरित्र केहि लाग न नीका, सरस होड अथवा अति फीका' किन्तु मैं अपने गुगा-दोपों से भली भाँति परिचित हूँ और फीके को सरस वतल,ने का साहस नहीं कर सकता। बड़े आदिमयों के चिरित्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें रहती हैं कि उनके लिए किसी को किव बना देना 'सहज सम्भाव्य' है। मुम्मसे तो वे बातें कोसों दूर हैं। वे शायद मेरे उच्छुद्भुलतम स्वप्नों के ज्ञेत्र से भी बाहर हैं। किन्तु मुम्ने अपने तुच्छ जीवन में कुछ हास्य और मनोरञ्जन की सामधी मिली है, उसको आपके सामने रखने का मोह संवरण नहीं कर सकता। मैं रत्नों से तो नहीं, काँच की मिण्यों से आपका मनोरञ्जन करना चाहता हूँ। आप सच्चे वेदान्तियों की भाँति कञ्चन को मिट्टी न समक्त कर मिट्टी में कञ्चन देखिए।

आत्मकथा-लेखक के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक चरित्रनायक का, दूसरा लेखक का। इसमें चरित्रनायक के व्यक्तित्व में कोई आकर्षण नहीं। लेखक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यदि 'आपुन करनी, भाँति बहु बरनी' की बात न समभी जाय तो, मैं कहूँगा कि इसमें साहित्यिक हास्य का काफी मसाला मिलेगा। जो लोग इसमें धौल-धप्पे का स्मीर हू-हक का हास्य देखना चाहेंगे, उनको शायद निराश होना पड़े।

मैंने आप लोगों के मनोरक्षन के लिए स्वयं अपने को ही बिल का बकरा बनाया है। यदि मेरे साथ दो-एक और मज्जन भी लपेटे में आ गये हैं तो उनसे मैं हार्दिक समा चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की असफलताओं पर स्वयं हँसा हूँ। यदि आप इस पुरंप-कार्य में मेरा सहयोग देंगे तो मैं अपनी असफलताओं के वर्णन में अपने को सफल समभू गा। मुक्ते अपने पाठकों की सहदयता में विश्वास है। भवभूति की तरह शायद मुक्ते यह न कहना पड़े कि 'उत्पत्स्यते ममतु कोऽपि समानधर्मा कालोद्ययं निरवधिविंपुला च पृथ्वी।' जब लोग बिना निमन्त्रण के ही हँसने को तैयार रहते हैं तब वे इस सादर निमन्त्रण की अवहेलना न करेंगे—ऐसी मुक्ते आशा है। यदि मैं बुधजनों की अथवा अबुध जनों की भी प्रसन्नता का साधन बन सकूँ तो अपने को धन्य मानूँगा।

'जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बाद बालकवि करहीं॥'

गोमती-निवास, श्रागरा। मकर संकान्ति १६६=

गुलाबराय

# विषय-सूची

| १—बालस्तावत् कीडासक्तः         | ***      | ****  | 8   |
|--------------------------------|----------|-------|-----|
| २—मार्शल लॉं ···               | ***      | ****  | G   |
| ३—उसे न भूलूँगा ""             | ••••     | ***   | १६  |
| ४नमो गुरुदेवेभ्यो              | ••••     | ****  | २३  |
| ४-सेवा के पथ पर                | ***      | ****  | ४०  |
| ६—सेवाधर्मः परम गहनो योगिनाम   | प्यगम्यः | •••   | Ko  |
| ७—सर का मृत्य ""               | •••      | ****  | 3%  |
| द—पट-परिवर्तेन ···             | ••••     | •••   | 33  |
| ६-मेरा मकान ""                 | ****     | ****  | હ   |
| १०—हानि-लाभ का लेखा-जोखा       | ****     | ••••  | =8  |
| ११—नर से नारायण…               | ••••     | •••   | 33  |
| १२—न्त्राप बीती ""             | ****     | ****  | ११० |
| १६—खट्टे झंगूर                 | ****     | 4480  | ११न |
| १४श्रीरामजी-प्रीत्यर्थं        | ****     | • • • | १२६ |
| १४एक स्केच                     | ****     | ***   | 359 |
| १६—शैल शिखिर पर                | ****     | ****  | १४४ |
| १७-ठोक-पीट कर लेखकराज१         | ****     | ****  | १५३ |
| १८ठोक-पीट कर लेखकराज२          | ••••     | ****  | 388 |
| १६-ठोक-पीट कर लेखकराज-३        |          | ****  | १६३ |
| २०परिशिष्ट १चोरी: कला के       |          | ***   | १६५ |
| २१-परिशिष्ट २-कम्पोजीटर स्त्री |          | ****  | १७३ |

## बालस्तावत् क्रीड़ासक्तः

### (जब मैं बालक था)

यद्यपि मेरी बहुत सी चीजों की भांति मेरी जन्म-पन्नी ला-पता है तथापि यदि आप मेरा विश्वास करें तो मेरे जीवन की सब से बड़ी असफलता यह थी कि मैंने वसन्त-पञ्चमी से एक दिन पहले इस पृथ्वी को भाराक्रान्त किया। मेरे जीवन का श्रीगर्गेश ही कुछ गलत हुआ किन्तु इतना सन्तोष है कि पीछे आने की अपेचा आगे आना श्रेयस्कर है। इसमें अप्रदूत कहे जाने की सम्भावना रहती है। यदि मैं बड़ा आदमी होता और यदि मेरा जीवन-वृत्त किसी सच्चे या भूठे मक्त ने लिखा होता तो वह ऐसी ही बात कह देता।

मेरा जन्म इटावे में हुन्ना था। मुहल्ले का तो नाम सुना है उसे छपैटी कहते हैं, लेकिन उस घर का पता नहीं लगा सका जिसमें मेरा जन्म हुन्चा था। यह प्रयक्ष श्रपने को महत्ता देने के

<sup>\*</sup>संवत् १६४४

कारण नहीं वरन शुद्ध कीतूहल श्रीर मनोविनोद के लिए किया गया था । गेरे पूज्य पिताजी (बाबू भवानी प्रसाद ) इटावे में नौकर थे। वहाँ से उनकी वद्ती होने पर मैं ढाई वर्ष की ऋायु में मैनपुरी लाया गया। मैनपुरी के लोग धोकेबाज कहे जाते हैं मुम्मे इसका निजी अनुभव तो नहीं है किन्तु उसके सम्बन्ध में जनश्रुति यह हैं मैनपुरी बगल में छुरी खायेँ सतुन्त्रा बतावें पुरी। उनका कुछ अच्छा भी इतिहास है। ( उसके पास धारानगरी है जिसे धारऊ कहते हैं ) वह मुक्ते याद नहीं। मैं हस तो हूँ नहीं जो 'पय पियय परिहरि वारि विकार'। मेरा मन तो विकार की और ही अधिक जाता है। अस्त इसी नगरी में बाल्यकाल बीता। इसके लिए मैं लिउजत भी नहीं क्यांकि भारत की मोज्ञदायिनी सप्त पुरियों में अमगर्य काशी के सम्बन्ध में भी जनश्रुति कुछ अच्छी नहीं है: जनश्रुति तो क्या ? श्रुति सम्मत हरिभक्तिपथ के अनुगामी, धर्म-भीर बाबा तुलसीदास जी ने काशी के सम्बन्ध में स्वयं कहा है 'बासर ठासन के ठका रजनी वहुँ दिस चोर' फिर विचारी मैनपुरी किस गिनती में है।

इटावे के जीवन के सम्बन्ध में मेरा स्मृति-पटल बिलकुल कोरा है, यद दार्शनिक शब्दावली का व्यवहार कहाँ तो वह देव्युला राजा (Tabula Rasa) है इसका अर्थ भी कोरी पट्टी है। मैनपुर्रा के प्रारम्भिक जीवन की कुछ धुंधली सी स्मृति है, जैसी कभी-कभी भूत-विद्यावादी कोटोप्राफरों की तसवीरों में किसी प्रेतात्मा की छाया आजाती है। उस रूप-रेखा-विहीन स्मृति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लोग यदि पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। सम्भव है कि मेरे प्रारम्भिक जीवन में कोई आकर्षक बात न रही हो। फ्रॉयड साहब यदि जिन्दा होते तो यही व्याख्या देते। अदालत के सत्यमूर्ति सत्यावतार गवाह की तो जो सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य के

अतिरिक्त और कुछ न कहने की शपथ खाता है ( और न जाने क्या-क्या खाता है ?) मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, मैं गंगा तुलसी भी नहीं उठाऊंगा (अधार्मिक होते हुए भी दोनों का आदर करता हूँ ) और न मैं मुँह में सोना डाले हुए हूँ किन्तु स्मृति को कल्पना से यथासम्भव अतिरंजित न करूँगा।

हमलोग एक त्राह्मणी बुढ़िया के घर के दूसरे भाग में रहते थे, उसका नाम था दिवारी की मा। मैं अपेचाकृत अभावों की दुनिया में पला था। 'चाहिए अमी जुरै न छाछी' की तो बात न थी, न तो मेरी महत्वाकाचाएँ ही बढ़ी हुई थीं और न सुविधाओं का नितान्त श्रभाव था: फिर भी मैं उन बालकों में से न था जो गर्व से कह सकें कि मेरा जन्म सम्पन्न घराने में हुआ था 'I was born with a Silver spoon in my mouth' मेरे यहाँ चाँदी का चम्मच तो क्या पीतल का भी न होगा । यदि सुमको ऊपरी दूध भी मिल गया हो तो सिपी से, जो मोती की जन्मदात्री है। खैर, मुक्ते गरीबी के कारण कभी-कभी रसना का संयम करना पड़ता था। । दिवारी आल्-कचाल् की चाट बेचा करता था। मुक्ते याद है कि मैं एक बार चाट के लिए भचला था, दिवारी को पड़ोसी-धर्म और मैत्री-धर्म का उपदेश दिया था, माता से पैसे के लिए अनुनय-विनय की और फिर कहीं अपनी रुचि की तृति कर सका था। श्रच्छे खाने की कमजोरी अवरा समीप हो नहीं सारे बाल सफेद प्रायः हो जाने पर भी बनी हुई है। उस घर की बाल-क्रीडाश्रों में श्रंधे बनकर चलने श्रीर चाई-माई खेलने की मुक्ते स्पष्ट स्मृति है। इस बात को अपनी माताजी से बार-बार उल्लेख सुनने से उसकी स्मृति श्रीर भी उभार में श्रा गई थी।

घर का वातावरण धार्मिक था। माताजी सूर और कबीर के पद गाया करती थीं। मुक्त पर प्रहलाद की कथा का वड़ा प्रभाव था। मुक्ते पूरा विश्वास था कि 'राम कृपा कछु दुर्तभ नाहीं' बिल्ली के बचे अवश्य कुम्हार के अवे में जिन्दा बच गये होंगे-होंगे क्यों कहूँ-थे कहना सत्य के अधिक निकट होगा। एक बार पड़ोस में जाकर एक क्रम्हार से पूँछा भी था कि क्या वह बिल्ली जो उसके पास बैठी हुई थी अबे में से निकली थी। 'तो में मो में खड़ग खम्ब में' राम का श्रास्तित्व बताने में मुफो प्रसन्नता होती थी। 'कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुज-गेन्द्रहारं' भगवान शिव को श्रौर 'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनामं मुरेशं' ठाकुरजी को श्रद्धा-भक्ति पूर्वक द्रख्वत करने में परमानन्द का अनुभव करता था। उत्तरकालीन बुद्धिवाद ने उस जानन्द को मिट्टी में मिलाकर जभी तक मुक्ते कोई ऐसी वस्तु नहीं दी है जिसके कारण मैं सांसारिक सुखों और महत्वाकांचाओं को भूल जाऊँ और इधर-उधर न भटकूँ। हाँ मेरी वह विनय श्रव इधर-उधर बिखर गई हैं। अब तो मैं सभी को 'सियाराम मय' जानकर 'जोर-जुग पाणी' प्रणाम करता हूँ लेकिन जिनसे कुछ स्वार्थ है उन्हीं के प्रति यह बुद्धि अधिक रहती है । 'छोटे सुँ ह बड़ी बातें' कहना मुक्ते बहुत त्रिय था और इस कारण मैं प्राय: मूर्ख भी बन जाता था। मैं समभता था कि जिस प्रकार सरसों से तेल निकलता है उसी प्रकार गेहूँ से घी निकलता है क्योंकि गेहूँ सरसों से अधिक कीमती होता है। भेड़िए को मैं भेड़ का वचा कहा करता था।

मेरे पड़ोस में एक बढ़ई महाशय रहते थे उनका नाम था सुखराम। वे बड़े धार्मिक थे। वे शायद श्रव भी जीवित हैं। पिछली बार जब मैं मैनपुरी गया था तब उन्होंने कहा था 'किल्ल के लला बूढ़े हुइ गये'। उनके चबूतरे पर नीम के नीचे रामायण सुनना मुर्भ बड़ा श्रव्हा लगता था। लोग कहते थे कि मैं बड़ा भक्त बनूँगा लेकिन बड़ा होकर मैंने उनकी आशाओं

पर पानी फेर दिया। फिर भी उसका असर अब भी कुछ बाकी है धार्मिक बातों का मैं आदर करता हूँ। खेल-कूद में विशेष रुचि क थी किन्तु उसके नाम से बिलकुल अछूता न था क्योंकि खेल-कूद के पच्च में जो बातें कहीं जाती थीं वे मुक्ते अच्छी लगती थीं। उनमें से दो बातें अब भी याद हैं। 'ओनामासी धङ्ग बाप पढ़े ना हम' (उस समय मैं यह नहीं जानता था कि "ओनामासी धङ्ग जीनियों की दैन है ('ॐ नमः सिद्धाण') 'खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब'। धार्मिक होते हुए पढ़ने-लिखने से मैं जी चुराता-था अवश्य लेकिन बहुत नहीं। मुक्ते कभी कोई घसीट कर मदर्से नहीं ले गया।

खेल कई किस्म के होते हैं। उनमें वे खेल सुके पसंद नहीं थे जो दो चार.वालक मिल कर खेलते हों। इसका कारण यह था कि मेरे और छोटे भाई-बहन नहीं थे। इसलिए एकांत के खेल श्रच्छे लगते थे । जैसे कागज के श्रादमी या जानवर बनाना। एक बार मैंने अपने पिता के एक मित्र के नुसखे का श्चादमी वना दिया, बड़ी डाट-फटकार पड़ी । दियासलाई के वक्सों की रेल बनाना धादिके खेल अच्छे लगते थे। अपने पडीसी मिस्त्रीजी के यहाँ से लकड़ी की गिट्टक बटोर लाता था श्रीर उनके पुल बनाता था। मुक्ते बैठे रहना ऋधिक पसंद था, जब जबरदस्ती भगाया जाता था तभी भागता था। स्वारध्य के बारे में मेरे पिताजी अधिक सचेत रहते थे किंतु खराबी यह थी कि स्कूल के सबक की तरह ही भाग-दौड़ का काम मुक्त से लिया जाता था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है मैं स्वयं श्रांख मीच कर चलना और चाई-माई फिरना अधिक पसंद करता था। कभी श्रंधा बन कर भीख मांगने का भी श्रिभनय करता था। एक बार मैं ननसाल गया हुआ था, वहां वास्तव में लाइ-प्यार में पढ़ना, लिखना भूल गया था। मेरे पिता जी ने लिखा कि तुमने वहां पढ़ना-लिखना तो ताक में रख दिया होगा। उसका अर्थ में यह समका था कि मेरा बस्ता तिखाल में रक्खा है। मैंने अपनी माता से पूछा कि बस्ता तिखाल में न रक्खूँ तो क्या खूँटी से लटकाऊँ?

पढ़ने-लिखने के सम्बंध में यह कह सकता हूँ कि पढ़ने में तो मुमको रुचि थी लिखने में नहीं। मेरे पिताजो ने मेरे पढ़ाने में बहुत दिलचरणी ली। उन्होंने मेरी कई बुरी श्रादतों को उँगलियों पर पैन्सिल मार-मार कर, जबरदस्ती छुड़ाया। मैं उँगलियों पर गिना करता था। उँगलियों पर गिनने से मन में जोड़ लगाना नहीं श्राता। खराब लिखने पर मैं बहुत पिटा हूँ। खराब लिखना तो नहीं छूटा लेकिन इरफ छुछ स्पष्ट लिखने लगा था। उन दिनों ताड़ना का श्रीधक महत्त्व था। ताड़ना की एक खराबी तो रही कि जितना शरीर स्वस्थ बालक को बनना चाहिए था उतना नहीं बता लेकिन उसके साथ कई गुगा भी श्राये। वे यह कि पराई चीज न लो श्रीर दूसरों का श्रावर करना।

### मार्शल लॉ (मेरी प्रारम्भिक शिचा)

यथि उन दिनों प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्थ बनाने का या निरक्रता-निवारण का कोई आन्दोलन नहीं चल रहा था तब भी मैं घर बैठकर मौज न उड़ा सका। पढ़े-लिखे घरों में तो शायद विद्यारम्भ-संस्कार उतना भी जरूरी है जितना कि विकाह, शायद उससे भी ज्यादह क्योंकि विवाह का बन्धन कुछ दिन टल भी जाता है लेकिन शिक्षालय का जेलसाना तो बच्चे के खेलने-खाने के दिनों में ही तच्यार कर दिया जाता है। विद्यानिधि भगवान् रामचन्द्र और कलानिधि भगवान् कृष्ण को भी गुरु-गृह जाकर विद्याओं और कलाओं के अध्ययन की स्वानापूरी करनी पड़ी थी। यदि आपको विश्वास न हो तो बाबा तुलसी गुस्ती का प्रमाण दे सकता हूँ गुरु गृह पढ़न गये रघुराई अगर आप बहुत भगवान ने चौसठ दिनों में चौसठ कलाएँ सीस्ती थीं। सान्दीपन सुनि का नाम तो उनके शिष्य के कारण ही अमर हुआ।

मेरे पिता सरकारी नौकर थे। उद्दूर से उन्हें द्वेप न था। इतना ही नहीं, वे उसका पढ़ना जरूरो समम्तते थे क्योंकि उन दिनों बिना उद्दूरज्ञान के पास-पोर्ट के सरकारी नौकरी के चेत्र में प्रवेश करना असम्भव-सा था। तो भी कुछ धार्मिक संस्कार के कारण मेरी शिचा का प्रारम्भ 'बिस्मिल्ला हिररहमानुरहीम' से नहीं हुआ। पगड़ी-अँगरखे से मुसन्जित एक पिडतजी आये। उनका नाम पिडत लालमिण था। वे अपने नाम के आगे शर्मा वर्मा कुछ नहीं लिखते थे। 'विद्यारम्भे विवाहे च' के अनुसार उन्होंन गणेशजी के बारह नामों का उच्चारण किया। सुभसे हाथ पकड़कर 'श्रीगणेशाय नमः' लिखाया गया। उस समय में चित्र-लिपि की बात तो नहीं जानता था, लेकिन मेरा विश्वास हो गया था कि श्री का सम्बन्ध गणेशजी की मूर्ति से है। श्री में भी एक सूँ इ सी रहती है।

माल्य नहीं अल्लर-ज्ञान कराने में किसको कितना अय है। हाँ, इतना अवश्य याद है कि मुस्ते कोई किताब नहीं दी गई थी। पट्टी पर बुद्दे से लिखना चाहे उतना वैज्ञानिक और कलात्मक न हो जितना कि अनार और अमस्त्र से 'अ' का बोध कराना, किन्तु मेरा विश्वास है कि लिखने में हाथ की पेशियों का अल्लों के आकार से परिचित हो जाना अल्लर-बोध में अधिक सहायक होता है। उस पाठशाला में एक लड़का था, जिसको टीकू कहते थे। 'माया के तीन नाम परसा, परसी, परसराम' वाली बात के अनुसार विकास-क्रम में टीकू उसके नाम की दूसरी ही अंधी थी, अभी वह टीकाराम नहीं बन सका था। वह रामायण अच्छी पढ़ता था। उस समय उसकी तरह से रामायण पढ़ लेना, मेरी शिल्ला-सम्बन्धी महत्वाकां लाओं की चरम सीमा थी। खेद हैं कि उस उच्चतम शिखर की छाँह तक नहीं छू पाया हूँ।

पाठशालाएँ उस समय भी पिछड़ चुकी थीं। तहसीली स्कूलों खीर मकतवों का बोल-बाला था। जब तक पाठशाला में पढ़ा तब तक तो मेरे ऊपर दर्ख-विधान लागू नहीं हुआ, शायद तब

तक 'पञ्चवर्पाणि लालयेत्' की बात चल रही थी; यद्यपि उस समय मेरी उम्र शायद इ: वर्ष की हो गई थी लेकिन तहसीली स्कूल में आते ही दएड-विधान दावे के साथ शुरू हुआ। रवि बावू ने अपने प्रारंभिक शिक्कों की तुलना गुलाम वादशाहों के शामन से की थी। मैं उनको गुलाम कहने की धृष्टता नहीं करूँगा। रवि बाबू बड़े हैं, समर्थ हैं—'समरथ को नहिं दोप गुसाई'. रवि, पावक, सरिता की नाई'-लेकिन में इतना अवश्य कहुँगा कि वे दर्खधारी अवश्य थे। वे सन्यासी तो थे नहीं (क्योंकि वे कमण्डल नहीं धारण करते थे) इसलिए वे राजा ही थे। मालूम नहीं रामराज्य में उस्ताद लोग दण्ड का प्रयोग करते थे या नहीं। मुक्ते बाबा तुलसीदास जी की 'दएड जितन कर' वाली उक्ति में संदेह है। उस जमाने में भी शायद उस्ताद लोग दरडधारी होते होंगे । अस्तु, स्कूली दराख-विधान में कान पकड कर उठाना-वैठाना तो शायद रहमदिली का परिचय देना था। उस समय के अध्यापकों का दिमारा सजा के प्रकार सोचने में यूरोप के इन्किजिशन (Inquisition) वालों से कुछ कम न था। एक अध्यापक महोदय ने तो एक किवाड़ को जोर से घुमाकर मेरे सर में मार कर श्रपनी उर्वश बुद्धि का परि-चय दिया था। कहीं उँगलियों में कलमें दवाते थे तो कहीं पेड़ से लटका देते थे। मुर्गा बनाना भी उस विधान की एक धारा में था रूल हरहा तो उन लोगों का चलता था जो लकीर के फकीर थे या श्रिधिक प्रतिभावान न थें। पुलिस वाले भी इन विधियों में से क्रब्र का प्रयोग करते हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि वे पुलिस वालों ने शिज्ञा-विमाग से सीखीं या शिज्ञा-विभाग ने पुलिस से। यह ऐतिहासिक अनुसंधान का विषय है—और इस पर सहज ही में किसी को डाक्टर की पदबी मिल सकती है। जब स्वयं पिल्देव 'लालने बहवः दोषाः ताखने बहवः गुणाः' में विश्वास

रखते थे तब अध्यापकों का क्या कहना है ? मेरे पिताजी के हुकें की निगाली की कई बार मेरे पृष्ठ भाग पर परीचा हुई। वह पोलो लकड़ी मेरे दधीच की हड़ियों से स्पर्धा करने वाले मेरे मेरु-नाल का क्या मुकाबला करती ? तिस पर भी मेरा लिखना न सुधरा और न हिज्जें ही दुरुस्त हुए। फारसी में सौ में पेंसठ नंबर प्राप्त करने पर भी फारसी 'स्वाद' से लिखता था। अब भी मुमं मामूली शब्दों के लिए हिक्शनरी की श्रुर्ण लेनी पृद्ती है।

सूठ बोलने पर मैंने बहुत मार खाई है। सूठ मैं शरारत करने के लिए नहीं बोलता था। शरारत मुमसे बहुत दूर थी उस कठोर शासन में शरारत के लिए गुझायश कहाँ ? किन्तु उस समय छोटे से संसार की समस्याएँ इतनी जटिल थीं कि बिना सूठ बोले उनका सुलमाना मुश्किल हो जाता था। बेत का भय ही सूठ का जनक था। बहुत कोशिश करने पर भी मैं खुशखती की कापियाँ न लिख पाता था, फिर सूठ के सिवा और क्या चारा था? यहां कारण है कि मैं महात्मा गांधी न बन सका।

तहसीली स्कूल के पश्चात में अङ्गरेजी शिचा के लिए जिला स्कूल में भर्ती हुआ। वहाँ अँग्रेजी के साथ उद्दे दिलाई गई अँग्रेजी की अतिरिक्त शिचा पिताजी ने दी और उद्दे की अतिरिक्त शिचा पेताजी ने दी और उद्दे की अतिरिक्त शिचा के लिए मकतब जाना पड़ा। मेरे पिताजी को कन्ज्यू-गेशन ऑफ बब्स (क्रियाओं का भूत भविष्य और वर्तमान-कालीन रूप और पुरुष याद करना) में बहुत विश्वास था। अंप्रजी तो में अब पहले से कुछ अच्छी बोल लेता हूँ लेकिन अब में एक साथ tense (लकार या काल) नहीं गिना सकता। उन्होंने 'होना' (verb to be) का कञ्जूगेशन याद कराया था। कोई-कोई verb to love का भी कञ्जूगेशन पढ़ाते थे (शायद verbto be (मैं-हूँ मैं-हूँ) का मन्त्र रटने के कारण हीयह व्याधि-मन्दिर-शरीर अभी तक डटा हुआ है।) इसका

फल यह हुन्या था कि मैं पाँचवी छठी जमात में ही श्रंप्रेजी बोलने लग गयाथा। इस कारण श्रंप्रेज हैडमास्टर थोड़े खुश हो गये

(मैं पीछे से मिशन स्कूल में पढ़ने लग गया था) और कभी

कभी मैं वेंत की ताड़ना से बच भी जाता था।

मेरे मौलवियों में दो को छोड़कर ख्रीर सब मार्शल ला में विश्वास रखते थे। मौलवी मियाँदाद खाँ जवान थे झौर इसलिए उनकी मार में भी जवानी का जोश था।

उद् मैंने डायरेक्ट मैथड (direct method) से पढ़ी पहले मैं सबक रटकर याद कर लेता था। पिछे से मुफे अचर- बोध हुआ। जिस दरजे में भरती हुआ उसमें अलिफ बे नहीं पढ़ाई जाती थी। अलिफ बे लिखना आ गया, फिर तख्ती की लिखाई शुरू हुई। तख्ती की लिखाई की बदौलत मुफे फारसी की एक बेत का मिसरा अब भी याद है, 'कलम गोयद कि मन शाहे जहानम्' शायद उसी के उपचेतना में (Suboonscious) रह जाने के कारण मैंने लेखक-बृत्ति धारण की है और यद्यपि बहुत ऊँचे तो नहीं पहुँचा, पर पददलित भी नहीं हुआ।

मौलवी नवाव खाँ अत्तारी की दुकान करते थे। मैं उनकी दुकान पर पढ़ने जाया करता था। जब स्याही का पानी चुक जाता था तब वे अर्क गुलाब, अर्क बादियाँ या अर्क गाजवाँ डाल दिया करते थे। मौलवी असदुल्ला खाँ भी बड़े नेक थे। उन्होंने फारसी के व्याकरण पर मेरो बड़ी अद्धा उत्पन्न कर दी थी। मैंने आठवें दर्जे तक फारसी पढ़ी। नवे दर्जे में जब अरबी पढ़ने का सवाल आया तब मैं घबरा उठा। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि फारसी आर्यन भाषा वर्ग में है और अरबी सेमेटिक वर्ग में—लेकिन अरबी मुक्ते अपनी पड़ित के विरुद्ध जगी। मेरा वैसा गला न था जैसा अरबी पढ़ने वालों का होता है। प्रश्न यह हुआ। क साइंस लूँ या सँस्कृत। दोनों में मेरी समान

रुचि थी. क्योंकि दोनों का सम्बंध सरस सकार से था। साइन्स पिताजी ने नास्तिक हो जाने के भय से नहीं लेने दी । संस्कृत ली, और ख़ुशी से ली-मेरे संस्कृत के अध्यापक थे परिडत गिरिजाशंकर मिश्र (वे शायद अब भी जीवित हैं) यदापि वे भौगाँव के निवासी थे ( तव मैं मैनपुरी में पढ़ता था ) तथापि बड़े प्रतिभाशाली थे। आर्यसमाजी पिंडतों से मोर्चा लेने की वे ही योग्यता रखते थे। जिस प्रकार नया मुसलमान ऋल्ला ही ऋल्ला पुकारता है, मैं भी समय-क्रसमय 'मया त्वया' की संस्कृत बोलने लग गया। अपनी संस्कृत के पीछे मैंने दो पंडितों में शास्त्रार्थ करा दिया। एक मेरे प्रयोग को अशुद्ध बताते थे और दूसरे सही। भतकाल के स्थान पर मेरे वर्तमानकालिक प्रयोग को उन्होंने ठीक बतलाया। जिन पंडित ने मेरा प्रयोग श्रशुद्ध बताया था. उन विचारों का स्वर्गवास हो गया है। (हालाँ कि इस मामले में मेरा जरा हाथ नहीं ) श्रीर जिन्होंने मेरा प्रयोग ठीक वतलाया वे जीवित हैं। संस्कृत ले लेने के कारण मौलवी साहब ने मेरा नाम 'विभीषण्' रख छोड़ा था। मैं उनसे कह देता था कि अगर श्राप रावरा बनते हैं तो मुक्ते विभीषया बनने में कोई ऐतराज नहीं। बास्तव में वे बड़े सङ्जन थे।

ऐन्ट्रेन्स की शिक्ता में मेरे ऊपर जो सब से श्रधिक प्रभाव पड़ा, वह एक बंगाली ईसाई हैडमास्टर का उनका नाम था एन० सी० मुकर्जी, वे श्रंग्रेजी के एम० ए० थे, संस्कृत श्रम्छी जानते थे। साइन्स भी जानते थे क्योंकि वे बढ़े मनोरखक प्रयोग दिखालाया करते थे। विमरार्ट मशीन से उन्होंने विज्ञली के धक्के का हम लोगों को श्रमुभव कराया था। उन्होंने ही विज्ञान में मेरी रुचि उत्पन्न की थी। उनका हास्य भी बड़ा मधुर था। एक खड़का बड़ा मोटा था। एक रोज वह किसी साधारण से प्रशन का उत्तर न दे सका तो वे कहने लगे, 'श्राकार सहशः

प्रज्ञः ।' यह वाक्य महाराज दिलीप के लिए कालिदास ने कहा है किन्तु मुकर्जी महोदय का अर्थ था जैसा मोटा शरीर, वैसी ही मोटी अक्ल है। उन्होंने ही मुक्ते लूज सेन्टेन्स और परियड का अन्तर वताया था। उनके ही प्रभाव से मुक्ते छोटी और सुन्दर रचनाओं के लिए आदर हो गया था। (यह लेख उस प्रभाव के विरुद्ध है) परिमाण (Quantity) के अपेचा गुण Quality की कह करना मेरे ताऊ ला० विहारीलालजी ने मुक्ते सिखाया था। हमलोगों के यहां पसरट की दुकान होती थी। हमारे कुदुम्बी पुड़िया वाले कहलाते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले घर के सब लोग दिवालो की पूजा के लिए पुड़िया तैयार कर रहे थे। एक पुड़िया में चन्दन चूरा डालते हुए उन्होंने कहा था—'चन्दन की चुटकी मली—मली न गाड़ी भरी कबार।' मेरे पूछने पर उन्होंने मुक्ते उसका अर्थ भी सममाया था। उसका प्रभाव मेरे मन पर अभी तक है।

मुकर्जी साहब ने मेरा एक निबन्ध ठीक किया था— उसकी बहुत-सी बातें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों तरह की रचना करने में सहायता देती रहीं। उन्होंने मुक्ते बतलाया था कि छोटे शब्द से बाक्य को खतम न करनी चाहिये, और जहाँ एक शब्द छोटा हो और दूसरा बढ़ा तो बड़े शब्द को पीछे रखना चाहिए। उनके बतलाय हुए हास्य के चुटकुले मुक्ते अब भी याद हैं

स्कूल की शिचा में इन्सपेक्टरों का जो हाथ था वह भूलने की बात नहीं है। स्कूल ऐसे सजाये जाते थे जैसे कि गवर्नर के आने में। मेरे एक मास्टर तो मखमल की अचकन पहनकर आया करते थे। एक बार इन्स्पेक्टर महोदय ने शायद मजाक में कह दिया था—You look like a prince! (तुम राजा जैंचते हो) उन्होंने उसे बड़ी तारीफ की बात सममी। वे अंग्रेजी मुहाविरों का अल्याधिक प्रयोग करते थे। उन्होंने ही

भोमु। अंग्रेजी गंवारू प्रयोग ( slang ) भी बतलाये थे।

स्कूल के दिनों में अंग्रेजी श्रीर संस्कृत से गुफे रुचि थी। शेष विषय तो कर्तव्य समम कर पढ़ लेता था। हिसात्र से जी चुराकर भागता था। भक्ति-भावना कुछ अधिक होने के कारण पिता की तो नहीं परम पिता की शरण लेता। जो भगवान विल्ली के बच्चों को अबे की आग से बचा सकते थे, वे क्या मुके सास्टर की कोपाग्नि में भस्म होने देंगे ? संस्कृत पढ़कर कुछ पाडित्य-प्रदर्शन का व्यसन हो गया था। श्रार्य-समाज श्रीर सनातनधर्म के शास्त्रार्थों में भी अधिक रुचि थी। मैं सनातनधर्म का पत्त लेता था और कभी-कभी बहस में घरटों बिता देता। इस कारण मैं भी धर्म का रक्तक बन जाता था। मेरे पड़ोस में सुखलाल नाम के बढ़ई रहते थे, मैं उनकी कला का बड़ा प्रशंसक था और कभी-कभी खराद की डोरी खींचकर मैं अपने को कार्य-कुशल समफने लगता था। उनके नीम के नीचे रामायण श्रीर सवलसिंह चौहान का महाभारत जो मेरे यहाँ वंगवासी के उपहार में श्राया था, त्रादि घ्रन्थ पढ़े जाया करते थे । उनको मैं बड़े प्रेम से सुनता था। बस यही मेरा व्यसन था।

ऐसे निट्यंसन विद्यार्थी की इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, किन्तु हिसाब, इतिहास आदि विपयों में रुचि न थी, फिर कैसे अच्छी होती ? अभी तक कभी-कभी स्वप्त में अपनी गैर-तैयारी देखकर चौंक पड़ता हूँ । परीचा के लिए आगरे आया। बाबू बनारसीदास जी जैन को कृपा से वैश्य वोर्डिंग हाडस में ठहरा। आगरा कालेज के हाल में परीचा दी। परीचा-भवन के हाबू बाबू (वर्च मान में डाक्टर सुशीलचन्द्र सरकार) से जान-पहचान हुई। तब की मित्रता वे अभी तक निभाये जाते हैं। जब कभी रात-विरात उन विचारों को बुला लेता दूसरों का इलाज करते हुए भी वे विचारे वे-उन्न चले आते हैं।

जन दिनों लीडर का जन्म नहीं हुआ था। परीकाफल जानने के लिए यू० पी० गजट ही एक मात्र साधन था। कभी-कभी सम्पन्न लोगों के मित्र या रिश्तेदार नैनीताल से तार भेज देते थे। उनकी प्रामाणिकवा में सदा सन्देह रहता, भयद्वर भूल भी हो जाती थी। फेल होकर पास होना तो प्रसन्नता को द्विगरिएत कर देता है किन्त पास की खबर पाने के पश्चात् गजट में फेल निकलना गहरा मानसिक त्राघात पहुँचाता है। एक बार मिडिल के इम्तहान के सम्बन्ध में ऐसा घोखा खा चुका हूँ। पृथ्वी के वेवताओं को प्रत्यन्न रूप से और आकाश के देवता अप्रत्यन्न रूप से प्रसन्न किये गये। हलवाई का भला हुआ। बधाइयाँ मिलीं श्रीर बड़े-बड़े लोगों के घर जाकर प्राप्त की गई। किन्तु गजट श्राने पर पाँसे उलटे पड़े विखाई दिये। लज्जा के कारण दो दिन घर से बाहर नही निकला। इस बार दुध के जले ने खाछ फूँक-फुँक कर भो गजट की प्रतीक्षा सन्तोष के साथ परीचा-फल आने पर कम्पित हृदय से गजट देखने गया। श्रपना नाम देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मालूग नहीं देवोजी का या भैरवजी का या महारेवजी का प्रसाद बांटा। उन दिनों सभी मेरे इष्टदेव थे।

मेरी स्कूल की शिचा की इति-श्री हुई। 'यहां की बातें यहीं रह गई खब आगे का सुनो हवाल।'

# उसे न भूलूँगा

### ( वैश्य बोर्डिङ्गहाउस की मधुमय स्मृति )

मेरे जीवन नाटक में थोड़ा सा काव्य भी है। उसकी मूर्तहुए देने के लिए काव्य की भाषा अपेक्तित थी फिन्तु मुक्ते वीणावादिनी माता सरस्वती का लाड़िला सुत होने का सौभाग्य नहीं
प्राप्त हुआ। क्या किया जाय, 'चाहिए अभी जुरै न छाछी' हृदय
की जिस उदारता से पण्डित लोग सूखे चावलों में सरस नैवेच
और हरे-भरे पुष्प-निर्माल्य की कल्पना कर लेते हैं, यदि मेरे
पाटक भी उसी मनोवृत्ति से काम लेकर मेरी शुष्क एवं कर्कश
गद्य में 'एक सुख देखों मैंने बबुल के राज में, मेरा गुड़ियों का
खेलना री' की-सी सुमघुर रागमयी गीत-काव्य-चित्रावली का
आरोप कर लें तो वे मेरे भावों के साथ न्याय कर सकेंगे।

एक प्रामीण कहावत है 'बिलिया मरी तो मरी श्रामरो तो देखों' ठीक उसी भावना को लेकर मैं एन्ट्रेन्स की (उस समय मेट्रीक्यूलेशन शब्द, जिसे मेरे मौलवी साहब 'मट्टी को लेसन' कहा करते थे, प्रचार में नहीं आया था) परीचा देकर श्रागरे से मैनपुरी लौटा था क्योंकि उसमें पास होना मैं इतना ही दुष्कर सममता था जितना कि सुई के नाके में से ऊँट का जाना।

दैययोग से मेरा नाम गजट में आगया। 'अंधे के हाथ बटेर' लगना कहूँ या देवताओं की कुपा का फल कहूँ। मेरे लिए कालेज जीवन का प्रवेश-द्वार खुल गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिरिमक्तों को स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। बड़ी सज-धज के साथ, जो कि एक खुद्रंग पट्टू के कोट में सीमित थी, त्र्यागरे आया। असवाब के नाम एक पीपा घी का था, जिससे कम से कम ऋषा लेने से बचा रहूँ क्योंकि शास्त्रों का बचन है 'आयुर्वे घृतं' और उसके साथ आचार्या ने यह भी कहा है कि 'ऋषां कृत्वा घृतं पिवेत्।' मियाँ अल्लाहबख्श के बरकत भरे हाथों से बना हुआ बारह आनेवाला फूल-पत्तीदार चीड़ का एक वक्स जिसकी सिफारिश में उन्होंने 'कम-खर्च बाला-नशीन' कहा था, मेरे स्वाभिमान को बनाये रखने के लिए पर्याप्त था। वक्स की अपेना मेरा हृद्य पूर्ण था। उसमें गृहत्याग का विषाद और कालेज-जीवन-प्रवेश की उत्सुकता के भाव भूखे के पेट के चूहों की भांति द्वन्द्व मचा रहे थे।

उस समय न्यू होस्टल का, जो श्रव अन्य होस्टलों के बन जाने के कारण पुराना हो गया है श्रीर अपने पुरानेपन को छिपाने के लिए टामसत होस्टल के नाम से पुकारा जाता है, मौजूद न था। अन्य होस्टलों की अपेता बैश्य हाउस फेशनेबिल सममा जाता था। फैशन से तो मैं कोसों दूर था,किन्तु बैश्य होने के नाते थोड़ी बहुत सिफारिश के साथ मैं उसमें दाखिल हो गया।

बोर्डिङ्ग के नये विद्यार्थी में चाहे अजनबीपन न हो किन्तु यार लोगों की एक्सरे-की-सी मेदक दृष्टि उसमें कुछ न कुछ अजनबीपन खोज निकालती है। वह बौरे गाँव का तो नहीं सयाने गाँव का ऊँट बन जाता है। मुक्तमें भी अजनबीपन का कुछ मसाला मिल गया। बोर्डिङ्ग हाउस में मेरे एक अभिमावक थे, जलेसर निवासी स्वर्गीय बनारसीदासजी जैन (प्रसिद्ध किन नहीं)। में उनसे 'भैयाजी' कहा करता था। बात-बात में भैयाजी का आश्रय लेता था। कुछ लोगों ने मेरा नाम ही भैयाजी रख लिया और एक महाशय तो थोड़ा सा टेढ़ा मुँह करके लम्बे खिंचे हुए स्वर से मुभ्ने भैयाजी कहकर सम्बोधित करते थे। इसका फल यह हुआ कि मुभ्न में आत्म-निर्भरता के चिह्न दिखाई देने लगे और कुछ आवारगी यानी घूमने-फिरने की आदत आगई। मैं जंगलो से शहरी बना।

यद्यपि बोर्डिङ्क हाउस के जीवन में पारिवारिक जीवन की प्रतिच्छाया रहती है तथापि एक बात का विशेष अन्तर है। वह है प्रभावों का वैविध्य । उस समय वैश्य हाउस में सभी टाइप के लोग थे। घोरातिघोर कट्टर सनातन धर्मी जो चौके की लकीर के फकीर होकर उसको इतना धी महत्त्व देते थे जितना कि सीताजी के चारों छोर खींची हुई लक्ष्मणजी की रेखा को देना चाहिए था। मैं भी शुरू-शुरू में उसी वर्ग का था। इस वर्ग में प्रमुख थे लाला राधेलालजी अप्रवाल जो बोर्डिझ की दावतों में भी श्रलग चौकी पर बैठ कर खाते थे और कभी-कभी धर्म के मामलों में वे प्रचंड रूप धारण कर लेते थे। उन्हीं के साथ कुछ लोग थे जो योरप में वेदों का इंका बजाना अपने जीवन का लच्य बनाये हुए थे। उनकी पेटेन्ट वर्दी थी पट्दू का कोट ध्यौर कन्धे सं श्रद्धती माड्दार चुटिया। श्रीधर्मदेव विद्यार्थी जिनका उस समय नाम था लाला बत्थीमल और जिनको हम चिरारा-श्रली भी कहते थे, इसी टाइप के कहे जा सकते हैं। कुछ सूटेड-बूटेड साहब लोग भी थे जिनमें स्वदेशाभिमान की मात्रा तो कम न थी किन्तु थे वे आपादमस्तक अंग्रेजी सभ्यता में शराबीर। उनमें इतनी ही अच्छी बात थी कि मेंढक और कछुए की भाँति देशी जीवन में भी वे अच्छी तरह हिल-मिल जाते थे। उस वर्ग में

थे जमुनाप्रसाद जो अब रायबहादुर श्रीर चैयरमैन म्यूनिस्पल बोर्ड मथुरा हैं श्रीर उपसेन जो अब रायबहादुर बार-एट लॉ श्रीर माल्स नहीं क्या-क्या हैं। इन लोगों में साहिबी शान होते हुए भी श्रीममान की गन्ध तक न थी। कुछ ऐसे भी सक्जन थे जो इनको बरायर फिजूल खर्च तो न थे किन्तु इनसे शान-वान में पीछे भी नहीं रहते थे। इस कोटि में श्रीगोपालचन्द्रजी गिने जा सकते हैं। वे श्रव किसी रियासत में मिनिस्टर हैं। उनके कमरे में नन्हेखाँ कथाड़िया से खरीदे हुए फर्नीचर की मरमार रहती थी। लोग कभी-कभी उनको कबाड़िया-मेड जेन्टिलमेन कह दिया करते थे। दो एक साहब ऐसे थे जो पाउडर-कीम के श्रासों से ब्रह्मा को नीचा दिखाना चाहते थे, किन्तु रसायन शास्त्र के सारे प्रयोग उन्हें हंस न बना सके।

देशभक्तों में घोर संशयवादी (Sceptics) बुद्धिवादी (Rationalists) श्रीर नास्तिक थे। उनके कर-कमलों में हमेशा कोई न कोई रेशनिलस्ट प्रेस की छः आने वाली पुस्तक दिखाई देती थी। उन लोगों से मैंने विकासवाद के सम्बन्ध में बहुत-जुछ सीखा। उनमें प्रमुख थे स्वर्गीय मित्रीलाल जिनकी नेपोलियन सी लम्बी ठोड़ी उनकी निश्चयात्मकता को प्रमाणित किया करती थी। खेद है वे इस संसार में नहीं हैं।

इनके साथ कुछ श्रद्धालु श्रास्तिक भी थे, इनमें इटावा के लाला सूर्यनारायण श्रमवाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। वे थियोसोफिस्ट भी हैं किन्तु उनकी थियोसोफी उनके कमरे तक ही सीमित रही, क्योंकि मेरी समम्म में थियोसोफिस्ट लोग श्रपने मोतियों के लिए इंस ही ढूँढ़ा करते हैं। हाँ, एक श्रोर जबर्दस्त थियोसोफिस्ट थे, उनका नाम था श्री द्वारिकाप्रसाद गोयल। वे बड़े श्रम्ब्झे वक्ता थे किन्तु उनकी वक्तृत्वकला उनकी चार बार में फोर्थ ईयर रूपी महोद्धि के पार न लेजा सकी। वे हर बात में फोर्थ डाइमेन्शन (Fourth Dimension) श्रीर थॉट फॉर्म्स (Thought forms) की दुहाई देते थे किन्तु उनका देशमिक-सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन गम्भीर था। हिन्दी-भक्तों के साथ कुछ मौलाना लोग भी थे जो 'अरे म्यॉ चिरारा में कुछ रौरान-श्रीरान भी हैं या नहीं' कह कर अपनी उर्दू-संस्कृति का परिचय दिया करते थे। मौलाना नाम के कारण वृन्दावन के एक मन्दिर में उनका प्रवेश रोक दिया गया था। वे मन्दिर के सिपाही से भी 'अरे म्यॉ में तो अगरवाला हूँ' कह बैठे थे। चोटी-जनेऊ दिखाने पर ही उन्हें भगवान के दर्शन मिले। श्राज कल के शिखा-सूत्र-हीन विद्यार्थी होते तो न जाने क्या होता?

इन मित्रों के साथ में श्री कन्हैयालालजी बौहरे का नाम लेना नहीं भूलूँगा। ये महाराय भी देशभक्त ये पर संयत टाइप के। डेम्पियर पार्क में इनकी नई कोठी को देख कर आश्चर्य चिकत होकर मुक्ते कहना पड़ा था 'श्रकवरा तेरे जे जे ठाठ' ये महाराय मेरे मथुरा जाने पर श्रव भी किराये-भाड़े के लिए एक रुपया भेट किया करते हैं। मैं भी उनके श्रागे हाथ पसारने में लिडजत नहीं होता।

किसी न किसी गुण के कारण में सभी का भक्त था छौर सभी ने मुक्ते अपना अन्तरंग मित्र समक्षने की कुपा की थी। इसिलए ठलुआ-पन्थी के लिए काफी अवसर मिलता था और साथ ही ज्ञान-विस्तार को भी। स्वरेशी आन्दोलन खूब जोर पर था। सिवाय मेरे रायबहादुर मित्रों के जो मुक्तसे विशेप धनिष्टता रखते थे और सब स्वरेशी रंग में रॅंगे हुए थे। बाबू जमुनाप्रसाद काली कामर तो न थे, वे काफी गोरे-चट्टे थे, पर उन पर दूसरा रंग नहीं चढ़ा। यद्यपि भवभूति के शब्दों में यह तो नहीं कह सकता कि 'अविदितगतयामा रात्रिरेवं विरंसीत' तो भी बारह बज जाना सहज बात थी। कोई ऐसा वाद न था जो उस ठलुष्या पार्टी में वार्तालाप का विषय न बना हो। शहर का संदेशा तो क्या सारे देश का संदेशा हम लोगों को था किन्तु कभी लटे नहीं। विज्ञान के नये-नये प्रयोग किये जाते थे। मेरे यह सुमाने पर कि सूर्य अत्यन्त ठएडा है क्योंकि जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना ही तापमान कम होता है खार सूर्य की गर्मी रिश्मयों के संघर्ष के कारण है, मुमे डी. एस. सी. की डिगरी मिली थी। इसी प्रकार मेंने यह बतलाया था कि एयरोप्लेन में ऊँचे उटकर हम एक दिन में अमरीका पहुँच सकते हैं। पृथ्वी अपनी कीलीपर घूमती है, घूमते-घूमते जब अमरीका आये तुरन्त नीचे उतर जायें। इसपर दूसरी बार डिगरी मिलते-मिलते रह गई।

यग्रपि कवि-सम्मेलनों की उस समय प्रथा न थी तथ।पि हम सभी त्राश कवि थे। जीवन ही काव्य था। फिर गुप्तजी के शब्दों में कवि बन जाना सहज संभाव्य था। बाजार में जाते हुए भुख लगी और शायद उसी तेजी और भावुकता से जिससे कि महर्षि बाल्मीकि के मुख से 'मा निषाद' वाला अनुष्टप छन्द निकला था शिखरियों छन्द निकल पड़े थे। 'मुन्ने भिन्नी गिन्नी लबगायत सिन्नी तब मिलें ( उस समय गिनियों का अभाव न था और लाला भिन्नीलाल के पास गिन्नी थी ) मानसिक भोजन के साथ भौतिक भोजन भी बड़ा उत्तम मिलता था। जगल महाराज और मेवाराम महाराज का नाम मेरे द्वदय-पटल पर चिरकाल तक अंकित रहेगा। वैसा भोजन, न शारीरिक और न मानसिक अब किसी बोर्डिङ्ग में मुरिकल से ही मिलेंगे। उस समय हमारे मेस में पूरा साम्यवाद था। डाइट्स (diets) लिखी नहीं जाती थीं क्योंकि सभी लोग 'अजगर करें । चाकरी' के मानने वाले थे, फिर टेनीसन की लोटस ईटर्स नामकी कविता भी पढ चुके थे। हाजिरी कौन भरे ? महमान सबके महमान होते थे और सबका बराबर एकसा उत्तरदायित्व था।

मेरे कच्चबासी चम (chum) मुम्मसे सदा मगड़ा करते थे। मैं यदि तीन बजे उठकर पहुँ तो वे तीन बजे तक कमरे को श्रालोकित रक्खें। इस प्रकार ब्रिटिश एम्पायर की भांति मेरे कमरे में सदा उजाला रहताथा । बाबू जानकीप्रसाद कार्थ-विभाजन में श्रधिक विश्वास रखते थे। रात को उपर की चटखनी वे बन्द करते तो नीचे की मैं बन्द करता। मुक्ते अध्ययन में पराई पत्तल का भात अच्छा लगता था। आर्ट्स का विद्यार्थी होकर विज्ञान में मुक्ते रुचि थी। संस्कृत की बजाय फिजिक्स की कितावें पढ़ता। तर्कशास्त्र मेरा विशेष विषय था। बिना पैसे की चार-चार घंटे ट्यूशनें करता था। इन सब बातों का फल यह हुआ कि सुयोग्य गुरुओं को, जिनका प्रथक वर्णन करूँगा, पाकर परोक्ताओं की मंजिलें धीरे-धीरेमैंने तय कीं। शनै: कन्थाः शनैः पन्थाः शनैः पर्वत लंघनं, शनैः विद्यावित्तक्त एते पक्त शनैः-शनै:। मैं नहीं जानता इसको सफलता कहूँ या विफलता किन्तु उस जीवन में सजीवता थी, विशाल भारत में उसके सुयोग्य सम्पादक पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा निर्जीवता की अमर ख्याति प्राप्त करके भी मैं अपने को सजीब कह सकता हूँ, यह उसी समय की सजीवता का प्रतिस्पन्दन है । नहीं तो जाकी सारे साइयाँ राखि सके को ताहि ?

### नमो गुरुदेवेभ्यो

( कालेज जीवन के दश गुरु )

श्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकया । चज्रुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

कळुआ और मेंढक की भाँति कुछ जीव उभयगित होते हैं। उनकी गित जल-थल में समान रहती है। मैं भी किसी अंश में बैसा ही जीव हूँ। में आगरा कालेज का विद्यार्थी रहा हूँ और सैंप्टमीन्स का भी। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किस कालेज का मैं कितना ऋणी हूँ तथापि यि मैं किसी कल्पना-विस्तार से अपने को प्रस्तर मूर्ति होने का गौरव दूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुक्त अनगढ़ प्रस्तर-खण्ड को बाहरी रूपरेखा मिशन हाईस्कूल मैनपुरी में मिली थी। वह आगरा कालेज में गढ़ा गया और उसे सेप्ट जॉन्स कालेज में खोप (पोलिश) दिया गया। उस मूर्ति को वैश्य बोडिंझ में सजीवता मिली।

मुक्ते अपने कालेज जीवन में विष्णु भगावन् के दशावतार स्वरूप दस गुरुओं की 'बूटाच्छादित-चरणाम्बुज-सेवा' का

<sup>\*</sup> मेरे मौलवीसाहब सुमे श्रवसर कुन्दए नातराश कहा करते थे। ससका श्रर्थ श्रनगढ़ पत्थर के समान ही है।

सोभाग्य प्राप्त हुआ है। स्मृति-मन्दिर में सुखासीन उन प्रत्यक्त देवताओं के घुँ धले से शब्द-चित्र अङ्कित कर मैं अपनी स्वर्ण-जिह्ना लेखनी को पवित्र करूँ गा। यद्यपि देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं होता तथापि में गणेश स्वरूप अपने संस्कृत अध्यापक पं० कृष्णलाल सिश के चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करूँगा। लोक-रीति से भी "अमे अमे बाह्मणाः" की नीति मान्य है।

### १ पं० कृष्णलाल मिश्रः—

आपके भव्य शरीर से 'वागर्थाविव संप्रक्ती' पेन्ट और इक्तिया अचकन का बेजोड़ जोड़, गोल मखमली टोपी, आतम-सन्तोपपूर्ण प्रसन्न वदन, लहराती मूँ छूँ, उन सब के साथ लम्बी डग-भरी दण्डाश्रित व्यालविनिन्दित चाल, आपको तीन लोक से न्यारी छटा प्रदान करती थी। जिस प्रकार ऋषियों को क्रियाएँ फलानुमेया कही गई हैं, उसी प्रकार आपका स्मितहास्थ मूँ छूँ। की गित से अनुमेय रहता था। आपके पढ़ाते में बात-बात में रिसकता टपकती थी। आपके वार्तालाप में जीवन के प्रति पूर्ण अनुराग था, लेकिन आप बोलते अंग्रजी में ही थे। आपके अधर पुटों से हिन्दी के राव्द विरले ही अवसरों पर निकला करते थे। इम लोग उन शब्दों को प्रथु की भाँति सहस्रकर्ण होकर सुनते थे। पण्डितजी देववाणी को राजभापा का कप देने में बड़े सिद्धहस्त थे। अनुवाद में शब्दों की पुनरावृत्ति बचाने के लिए वे नये-नये प्रकार के वाक्-विन्यास खोज निकालते थे।

पण्डितजी का मुख्य न्यसन वैद्यक है। जब डा॰ गंगानाथ मा को डी॰ लिट्॰ की डिमी मिली थी तब मैंने कहा था, 'गुरुदेव! श्राप भी डी॰ लिट्॰ ले लीजिए।' 'श्रसन्तुष्टा द्विजा नष्टा' कह श्राप मुस्कराये और फिर बड़ी वैराग्य मुद्रा धारण करके कहने लगे, 'All D. Litts must die. My ambition is to become a good Vaidya' मैंने निवेदन किया, 'श्रजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थन्न चिन्तयेत्।' श्रापने तुरन्त ही उत्तर दिया कि 'निह निह रज्ञति जुकुञ् करणे।'' इस प्रकार पण्डितजो का घण्टा काव्यशास्त्र—विनोद में जाता था। जब हम लोगों के वार्तालाप का पारावार पाठ्यविपय की जुद्र सीमाश्रों पर श्राक्रमण करने लगा तब यह निश्चय हुआ कि संस्कृत में बातचीत किया करेंगे। इससे स्वयं मितगापिता श्रा जायेगी। मुभे श्रव श्रीर तो कुछ याद नहीं रहा, केयल इतना ही याद है कि पाठ खतम होने पर वे कहते थे 'श्रत्रैव विररामः।' जनका चित्र भी यहीं विराम लेता है।

### २-- डबन्यू० टी० मलीगनः--

ये महाशय थे तो विशुद्ध आइरिश, लेकिन इनके मुखमगडल तथा हाथों पर भारत की प्रखर सूर्य रश्मियों का प्रभाव
घच्छी तरह पड़ा था। जब कभी ये आस्तीने चढ़ातं (कड़ने के
लिए नहीं) तो उनके हाथों और बांहों का अन्तर तुरन्त माल्म
पड़ने लगता था। उनकी खेत बाहुओं में तांबे के रंग के हाथ
पेसे प्रतीत होते थे मानों किन्ही अश्विनी कुमारों के अवतार
ने उनको ऊपर से जोड़ दिया हो। 'आकार सहशी प्रज्ञा' के
अनुसार जैसा ठोस उनका शरीर था बैसा ही ठोस उनका
पाण्डित्य था। वे शब्दों का अर्थ बताने में उनके बाबा परदादा
तक का हाल बखान देते थे। बिना टेन्टेलस की विस्तृत कथा
सुनाये Tantalise शब्द का अर्थ न बताते थे। प्रीक और
लेटिन को वे इतने शौकीन थे कि मित्रस्ट्रेटी के जीवन में प्रीक
लेटिन का काम न पड़ने के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र
दे दिया था। वे दिन भर में साइकिल पर मेरठ पहुँच जाते थे।
साइकिल पर कभी-कभी वे निद्रा-मन्न भी हो जाते थे और अपने

सच्य को भूल कर किसी दूरस्थ गाँव में पहुँच जाते थे। उन दिनों मीटरकार का प्रचार न था, इसिलए कोई एक सीडेन्ट नहीं होता था। इस समाधि-प्रेम का कारण था स्वाध्याय का ट्राधिक्य। वे रात के दो तीन बजे तक पढ़ा करते थे। बीच में जब निद्रा द्याती मुगद्र की जोड़ी फिरा कर योगमाया को दूर भगा देते थे। वे हन्टले माहब के साथ उस कोठी में रहते थे जो ह्याजकल हंटले हाउस के नाम से प्रख्यात है। एक बार वे किसी लड़के के लिए सिविल सर्जन को लिवाने गये। निद्रा के ह्यावेग में शहर से दूर जा पहुँचे द्यौर फिर किसो जमीदार की चौपाल में दुपहरी विताई। शाम को जब वे डाक्टर को लेकर लौटे तब लड़का टेनिस खेल रहा था।

मलीगन साहब बड़े हास्यित्रय ऋौर वाचाल थे। मैं पाठ्य पुस्तक को ऋपेता उनकी बातों को ऋधिक महत्व देता था। तर्क शास्त्र का प्रेम मैंने उनसे ही प्राप्त किया था। वे सब चोज की क्रियात्मक व्याख्या ऋपने टोप से करते थे। कभी वे उसे जहाज मान लेते तो कभी उसे पार्लीमेन्ट का भवन।

मेंने ऐसे गुरु श्रों की शिचा प्राप्त कर परीचा की श्रोर तो कम ध्यान दिया, विज्ञान श्रोर दर्शनशास्त्र के बाहरी श्रध्ययन में श्राधिक समय विताया । इसीलिए मुक्ते परीचा-सागर में गोते खाने पड़े।

#### ३--प्रो० एन० सी० नागः--

यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी न या तथापि मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनसे गुरु शिष्य का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मैंने उनका फोटोप्राफी क्लास जोइन किया। उनका रयाम वर्ण, छोटा कद, गठा शरीर, फुर्तीली चाल, इंसता हुआ चेहरा, उनको विद्यार्थियों के दृदय में एकदम उच्च स्थान दे देता था। वे एक चौथियाई बोलते, एक चौथियाई मुस्करा कर हाथ के इशारे करते थे, एक चौथियाई बोर्ड पर लिखते थे छौर कौशल छौर इस्तलाघव के साथ आधा प्रयोगात्मक रूप से बतलाते थे। इस प्रकार उनकी बताई हुई बात सवाई समम में छाती थी। हमारे लाला विश्वम्भरलालजी उन्हीं के शिष्य हैं।

वह समय विशेषीकरण का न था। नाग साहब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही विषय एम० एस० सी० तक पढ़ाते थे। पीछे से फिजिक्स के लिए मिस्टर गुप्ता आये थे। इसके अति-रिक्त वे फोटोप्राफी क्लास लेते थे। वे नये प्रयोग करते (वायर-लेस उन दिनों चला ही था) और न जाने क्या-क्या नहीं करते थे। एक प्रामोफोन रेकाई बनाई थ ्रिक्समें उन्होंने सब प्रोफे-मरों की आबाज भरी थी। एन्ट्रेस फेल सादिक असिस्टेन्ट था। जब मैंने फोटोप्राफी क्लास छोड़ा तब यह शेर दीवार पर लिख दी थी।

"अलिवरा ऐ पाइरो अलिवरा अलक ली। श्रालिवरा बजीरा को सादिक अली।। वे कभी-कभी एक आध लड़के को बांस से पीट भी देते थे रिव बाबू के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्यार करता है।

### ४-मेजर खोडोनैल

ये ( अब कर्नल और प्रिन्सीपल मेरठ कालेज ) बड़ी सौन्य प्रकृति और स्वतन्त्र विचार के सक्जन हैं। आप भी आइरिश हैं और उस समय शायद इसी नाते भारतीय विद्यार्थियों और राजनैतिक समस्याओं से बड़ी सहानुभूति रखते थे। उनकी स्वच्छ रक्ताम हंसमुख सौन्य आकृति, गोल्ड फ्रोम में से माँकती हुई

श्राँखें की विशिष्ट चितवन विलायत से नी-वारिए साहब की सिविलियन सजधज, भय श्रौर श्रातङ्क को मगाकर श्रद्धा श्रौर विश्वाल उत्पन्न कर देती थी। वे जनरल इङ्गलिश पढ़ाते थे। शायद श्राइरिश होने के कारण वे शीन के शड़ाके बहुत भरते थे। चपल बुद्धि 'वालक-बर्र एक सुमाऊ' विद्यार्थियों ने उनका नाम 'शू-शू साहव' रख़ लिया था। हाजिरी लेले समय जब वे किसी विद्यार्थी के नाम का कोई श्रंश उच्चारण नहीं कर सकते तब वे something कह देते थे; किन्तु एक बार सुमित्रा नन्दन सहाय का नाम पढ़ते समय वे उनके नाम के तीनों भागों का उच्चारण न कर के श्रौर something something something कह गये। लड़के ने तो द्याजिरी वोल दी लेकिन सार कास में हँसी की लहर दौड़ गई।

श्रीडोनैस साहब की एक बात ने मुक्ते श्रभी तक काम दिया है श्रीर शायद श्राप लोगों को भी याद रहे। वे कम्पोजीशन पढ़ाते समय "उन श्राइडिया, उन पेरेप्राफ, उन पेरेप्राफ, उन श्राइडिया" कहते हुए नहीं थकते थे। उनके इस विचार से मेरे सेखों में सङ्गति की भावना श्रधिक बढ़ गई है।

#### ५--श्राचार्य टी० सी० जोन्सः--

श्राप कालेज के जिन्मीपल थे। आपका हव्द-पुष्ट लम्बा-सङ्क्षा फीजी शरीर स्वास्थ्य एवं श्रिविकारस्चक रक्ताम वर्ण जिन्सनेज चरमा तथा लार्ड टेनीसन के ब्रुक की सी उमड़ती श्रुमङ्ती, लहराती आवाज विद्यार्थियों में भारी आतंक पैदा कर देती थी। वे मितभाषी थे। उनको केवल पढ़ाने से काम था। परीज्ञा-जेमी विद्यार्थियों के वे आदर्श गुरु थे। नपे-नुले पेराफेज, टकसाली रूपयों की भांति खनाखन निकलते आते थे। सुके ऐसे वार्तालाप-जेमी 'शनैः कंथा शनैः पंथा' के श्रनुगामी, ठहर-ठहर कर पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई मथुरा के चौबों की भाषा में सूखी चिनाई सी लगती थी। एक बार मेरा जी ऊब रहा था, मैंने अपने पास के विद्यार्थी से अपनी कापी पर फार्सी में 'दरसायल चन्द दकीका बाकी धन्द (अर्थात् घन्टा बजने में कितने मिनट बाकी हैं) लिखकर पूंछा, जोन्स साहब घूमघूम टहल-टहल कर पढ़ाते थे Islide, Islip, I gloom, I glance का चित्र उपस्थित हो जाता था। इमलिए उनकी दृष्टि सर्वतो भुखी रहती थी। वे जुपके से मेरी कापी उठा ले गये और उस वाक्य को मौलवी साहब से पढ़वाया। फिर उन्होंने मुक्ते वह करारी फटकार लगाई कि आजीवन याद रहेगी It is not complimentary to a professor to be talking or looking at watches while he is teaching इस पर भी उन्होंने मुक्ते सार्टिफिकेट बहुत अच्छा दिया था। मुक्तमें संग्रह- जुद्धि नहीं है। यदि वह मेरे पास होता तो गर्व से में आप लोगों को दिखाता।

### ६-ओफेसर चार्ल्स डॉबसन

जब मैं आगरा कालेज में फर्स्टेईयर में पढ़ने के लिए आगरा आया था उस रामय तक स्कूल और कालेज के पार्थक्य की भेद-बुद्धि का आरम्भ नहीं हुआ था। चार्ल्स डॉबसन स्कूल के हैंड-मास्टर थे और कालेज में भी अध्यापन कार्य करते थे।

उनका ममोला कद, कुछ माँसलता की खोर भुका हुआ मुख-मएडल, प्रसन्नानन, पूर्णव्यक्त मूँ छे और कुछ नीची कलमें, गोल-मटोल सम्पन्नतासूचक खल्वाटोन्मुख शिर जिस पर कभी कभी पुरानी चाल का ऊँचा हैट विभूपित दिखाई देता एक दम विश्वास, निर्भयता, सङ्जनता, सौम्यता और पारिडत्य का खहू नवागत विद्यार्थियों के हृदय में जमा लेता था। मैं उनके स्पष्ट

उद्यारण में बहुत ही प्रभावित था। एक-एक शब्द मोती-सा गोल स्वच्छ छौर निश्चित रूप-रेखा-पूर्ण होता जिसके व्यक्तीकरण में भी प्रायः उनके अधर-पुट वर्तु लाकार हो जाते थे। तर्क-शास से सम्बन्ध रखने वाला एक नपा-तुला वाक्य अभी तक मेरे कानों में गूंजा करता है। 'Science teaches us to know. Art teaches us to do. Science is systematised knowledge. Art is systematised action.'

स्कूल श्रौर कालेज का पार्थक्य हो जाने पर भी मैं अक्सर श्रपने फिलासफी के गुरुदेव राजूसाहब के साथ उनके बंगले पर जाया करता था और धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक विषयों के गस्भीर अध्ययन और उतार दृष्टिकोगा का परिचय पाता था। उनसे सम्बन्धित अपने जीवन की एक बात न भूलूँगा। उनके यहाँ कोई मीटिङ्ग थी। भेव-भूषा के सम्बन्ध में मैं प्रायः उदासीन रहा हूँ। लेकिन उन दिनों मैं एम० ए० का विद्यार्थी था। अपने गुरुदेव की देखा-देखी एक काला कोट भी बनवा लिया था, उससे सुसिंजित हो पहली बार ही लेम्प लगा कर साईकिल पर यात्रा की थी। रास्ते में ऊँची चढ़ाई थी। वह मेरे लिए माउन्ट एवरेस्ट की चढ़ाई से कम न थी वास्तव में वह मेरे लिए uphill task हो गया। उत्तरता इसलिए न था कि फिर चढने में दिकत होगी श्रीर पैदल इसलिए नहीं चलता था कि समय की पावनदी न हो सकेगी। लम्प भी रात में ताजगंज की वर्ल्ड फेम ( World fame ) की गजक विकेता खोंमचे वालों की मिट्टी के तेल की कृष्पी से स्पर्धा कर रही थी। वह लम्प जिसको शुद्ध हिन्दी में वीप-मन्दिर कहँगा एक साथ नासिका श्रीर नेत्रों को प्रभावित कर रहा था। रात्रि का समय था श्रीर सङ्क भी निर्जन-प्राय थी। न कोई मेरी दुर्गति देखने वाला था श्रीर न कोई सड़क पर टकराने वाला, यदि होता भी तो मैं घंटी

का काम मुंह से लेता। बँगले पर पहुँच कर विश्राम मिला। लौटा में गुरुदेव के साथ पैदल। यह थी मेरा साइक्लिङ्ग की सब से बड़ी तो नहीं उससे कुछ कम सफलता। सब से बड़ी सफलता उस दिन हुई थी जब कि मैं अपने मित्र लाला कृष्णालाल (दहलवी) के निमंत्रण पर कैलाश में रामगुफा के उद्घाटनोत्सव की दावत खाने चार और विद्यार्थियों के साथ गया था। लौटा मैं उनकी विक्टोरिया में। साइकिल एक और विद्यार्थी को दे दी थी। यह सफलता या विफलता शायद इसीलिए हुई थी कि मुफे अपनी निजी साइकिल रखने का कभी सौभाग्य न हुआ था यद्यपि चाँदनी रात में साइकिल दौड़ाने की बात मेरे सुख-स्वप्नों में से थी।

इस विषयान्तर को पाठक ज्ञमा करेंगे।

### ७-प्रोफेसर वैनीमाधव सरकार

जब मैंने पहली बार फर्म्ट आर्टस की परीचा दी थी उस समय आर्ट्स कोर्स में गणित-शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता था। गणित शास्त्र मेरी अभिक्षि का विषय न था। न जाने कौनसे धान गङ्गा में बोये थे जिसके पुण्य-प्रताप से पहली ही बार गणित लेकर पट्टेंस में उत्तीर्ण हो गया था। एफ० ए० के गणित में सोलिड ज्योमेट्री कुछ कचिकर थी क्योंकि उत्पमें कल्पना की ज्यायाम के लिए स्थान अधिक रहता। प्रोफेसर सरकार का एक निजी ज्यक्तित्य था। कुछ स्थूलकाय मम्मोला कद और चहरे पर भरी हुई डाढ़ी एकदम उन्हें मज्यता प्रदान करती थी। उन्होंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया इसकी तो मुमे कुछ याद नहीं। इसमें उनका दोष नहीं, मेरी किन्तु ही का दोप था किन्तु वे थे बड़े नीति-निपुण और खरे समालोचक। कालेज की पोलिटिक्स यदि कहीं धुनने में आती थी तो उनके क्लास में।

उनके ज्यङ्गयवाण यहे तीखे होते थे, वैसे ही उनकी दृष्टि भी तील थी। कोई विधार्थी धोखा देने का साहस नहीं कर सकता था। यदि कोई विद्यार्थी पाँच भिनिट भी लेट प्राता तो वे फौरन कह देते Please make yourself comfortable elsewhere अर्थात् 'कहीं अन्यत्र प्राराम कीजिए' वे लड़कों का मजाक बनाना भी खूब जानते थे। यदि कोई लड़का कहता कि उत्तर करीब न्या गया है तो वे कहते, 'क्या ऐसा कि दस उत्तर है तो नौ या गया है ?' कभी-कभी लड़के भी हाजिर जवाबी में उनसे आगे निकल जाते थे। एक बार उन्होंने एक लड़के से कहा कि आजकल घोड़े भी सही-सही सवाल निकाल लेते हैं तो उसने तुरन्त उत्तर दिया कि साहब उनमें किसी गियातक की रूह आ जाती होगी।

अपने थिपय के वे पूरे पिएडत थे। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे छुछ सीख न सका। सदाशय और सद्भावना की मूर्ति थे। वे बादाम की भाँति ऊपर से कठोर और हृदय से कोमल थे। पुरुष-परीक्ता में वे सिद्धहस्त थे। एक बार उनके घर जाते समय मेरे मित्र बाबू छुज्यालाल के नौकर काल, ने बादामों की ठएडाई के धोखे में भाँग पिलादी। बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं आपनी बातों की असंगति न छिपा सका। वे तुरन्स ताड़ गये और कहने लगे 'बोर्डिझहाउस जाइए आराम कीजिए'। दिल्ली दरवाजे के प्रसिद्ध होमियोपैथ डाक्टर सरकार उन्हीं के सुपुत्र हैं।

### ≃-श्रोफेसर जोन वँगारू राजू

मेरी जीवन-नौका को यदि एक विशेष दिशा में ले जाने का श्रेय किसी गुरु को दिया जा सकता है तो राजू साहब को। उन्हीं के प्रतिभापूर्ण सौजन्य के कारण में सेन्टजान्स कालेज में फिलासफी के लेक्चर निष्युलक सुनता था। विशष डरन्ट के

उदारतापूर्ण आग्रह से मेरो फीस इम्तहान स भेजी गई और पितृदेव की वेवसी की दी हुई आज्ञा पाकर मैंने लॉ की सफलता का बिलदान किया और प्रिवियस एम० ए० पास कर कालेज में प्रोफेसर बना। यदि मैं राजू साहब के सम्पर्क में न आता तो मैं न्याय-विभाग का उच्च अधिकारी अवश्य होता किन्तु लेखक, दार्शनिक और उसके फलस्बरूप छतरपुर राज्य का प्राइवेट सैक्रेटरो होने का गौरव न प्राप्त करता। उनकी बदौलत मेरी जीवन-वृत्ति का काव्य 'मर्थकृते' न बन कर 'यशसे' अधिक रहा।

मेरे गुरुदेव प्रलम्बता की मूर्ति थे। उनकी शरीर-यष्टिका की लम्बाई को उनके दुवलेपन ने और चहरे की लम्बाई की पुच्छाकार डाढी ने निखार में ला दिया था। उनको अपनी डाढी पर गर्ब था। उन्होंने श्रॉक्सफोर्ड में भी जो मुख्रमुण्डता का गढ़ है उसकी इजात कायम रखने का साहस किया था। यदि कभी विद्यार्थी गरा उसके विदा करने का आग्रह करते तो वे कह देते कि जिसको किंग जोर्ज ने अपनाया है उसे किस प्रकार हेय कह सकते हो। उनके मुखारिबन्द ने अपने प्रेमी अमर की ईषत अनुरूपता धारण करली थी और उसे केशों के साथ कम्पिटीशन में केवल एक-चौथाई नम्बरों से हार मानना पड़ती थी। उनका श्रुलपका का कोट उनके शरीर के बाताबरण में साम्य-सा उपस्थित कर देता था । उनके ललाट और मुख-मण्डल की भावानुरूप तीन गति से बदलने वाली रेखाएँ उस साम्य में एक सुखद वैपम्य उपस्थित कर देती थीं। व्याख्यान देते समय उनकी शरीर-यिटका वेत्रलता के समान आगे-पीछे को लहराती. उनकी पदगति ताल का काम देती और उनकी यस की-सी लम्बी उँगलियाँ अधरपटों के साथ नृत्य करती । उनकी आँखों में एक विशेष दीप्ति थी जो श्रोता को अपनी सम्मोहनकला द्वारा मंत्र-मुग्ध कर देती थी। उनके वार्तालाप में उनका शरीर नहीं बोलता था वरन् आत्मा बोलती थी। श्रद्धा और विश्वास की वे मूर्ति थे। भावुकता वर्षाकालीन नदी के जल की भांति उनके सारे शरीर से उमड़ी पड़ती थी। साधारण-सी बात में रहस्य और आद्भुत्य उत्पन्न कर देना उनके लिए सहज सम्भाव्य था।

उनका भुकाव रोमन केथोलिसिडम की स्रोर था। विचारों की निर्भीकता उनकी विशेषता थी। यद्यपि उनके साधारण वार्तालाप में चादकारिता का पुट रहता था तथापि वे अपने सिद्धान्तों में दृढ थे । नित्य नयी दार्शनिक और सामाजिक समस्यात्रों का उद्घाटन करना उनकी प्रखर प्रतिभा का परिचायक था। मेरे प्रारम्भिक लेखों में उनके ही विचारों का अधिक श्रवतरण रहता था। उनके जीवन में बुद्धिपाद श्रीर भावुकता का विशेष समन्वय था। कोई वड़ा-से-बड़ा विषय न था जिसकी वे घजी न उड़ा देते हों और कोई छोटी-से-छोटी बात न थो जिसको वे महत्ता न दे सकते हों। अंग्रेजी सभ्यता के वे घोर प्रशंसक होते हुए भी उन्हें अपनी भारतीयता का गर्व था और अंग्रेज जाति के दोषों के उद्घाटन में भी वे नहीं चुकते थे। इस-लिए कुछ लोग तो उनकी सचाई में भी शक्का करते थे। 'निन्दन्ति नीति निप्रणाः यदि वा स्तवन्त्' इसकी उनको परवाह न थी वे श्रपने सिद्धान्तों में अटल थे। दार्शनिक होते हए भी उनमें सौन्दर्योपासना भी काफी थी। एक इटालियन रमणी की तारीफ करते हुए उन्होंने जो शब्द कहे थे वे मुमे श्रब तक याद हैं-'She walked not but danced, she spoke not but sang' मैं अपने उत्तरकालीन जीवन में भी उनसे दिल्ली में मिला हूँ लेकिन उनकी छाप जो मेरे विद्यार्थी हृद्य पर पड़ी थी वह अज़ुख्य है। मुम्मे दुःख है कि आजकल वे कुछ कठिनाई में हैं किन्तु 'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषं।'

#### ६-- डाक्टर हंटले

में डाक्टर हंटले के ही कारण सेन्टजान्स कालेज के संपर्क में आया था। मैंने पढ़ाई की मिखल सुस्ता-सुस्ता कर तथ की थी। मैं बी० ए० में संस्कृत में फेल हो गया था। इसीलिए अब उस हीनता-भाव को दूर करने के लिए अपने लेखों में संस्कृत अधिक षघारता हूँ। प्रोफेसर मिलगन के देहावसान हो जाने के कारण आगरा कालेज में फिलासफी का कोई प्रयन्ध न था। मैं अपने शिकारपुरी मित्र के साथ हंटले साहब के पास फिलासफी के अध्ययन के लिए सेन्ट जॉन्स कालेज जाया करता था।

हंटले साहब और मलीगन साहब दोनों एक ही बंगले में जो अब हंटले होस्टल के नाम से प्रख्यात है, रहते थे। हंटले साहब पूरे स्कॉच थे, मलीगन साहब पूरे आइरिश, जोन्स साहब अक्टरेज थे इसलिए मैं विद्यार्थी जीवन में पूरे ब्रिटिश आइल्स की मनोवृत्ति से परिचित हो गया था।

हंटले साइव की प्रतिभा वास्तव में बहुमुखी थी। ऐसा कोई विषय न था जिसको वे पढ़ा न सकते हों। एम० ए० को अंग्रेजी पढ़ाते थे, बी० ए० को फिलासफी पढ़ाते, कभी-कभी मैथेमेटिक्स का भी क्लास ले लेते और केमिस्ट्री क्लास के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित कर आते थे। बी० एस० सी० में वाइलोजी खुलवाने का श्रेय उन्हीं को है। मैडीकैल स्कूल में एनाटमी (Anatomy) पढ़ाते और कालेज होस्टलों के मैडीकैल आफीसर भी थे। बावनी में जाकर धंघरिया पल्टन के (High Landers) को गिरजे में उपदेश देते और शायद जनता में भी ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। दो एक बार उनकी दवाइयों से भीने भी स्वास्थ्य-लाम किया था। एक बार नमूने में आई हुई फैलोसिसरप की शीशी उन्होंने मुक्ते दी थी। भेष-भूषा

में वे इकता थ। उनकी भेष-भूषा देख कर मैं भी आत्मग्लानि से बच जाया करता था। यद्यपि जूतों की सफाई में मुक्ते उनसे लिजित होना पड़ता था क्योंकि मैं प्रायः किरमिच के सस्ते जूते पहना करता था जो शीब्र ही मेरी गरीबी का परिचय देने लगते थे। मैं गरीव था ही और अपनी अस्त-व्यस्तता के कारण गरीबी क्षा प्रदर्शन भी करता दिखाई देता था। यद्यपि वैभव-प्रदर्शन का वैज्ञानिक अध्ययन किया है-तथापि उसके व्यावहारिक पहलू से मैं अञ्चला रहा हूँ। कभी-कभी पांडित्य-प्रदर्शन कर लोगों को श्रवश्य धोखे में डाला है जिसके लिए मुक्ते हार्दिक खेद है। इंटले साहब गर्मियों में सफेद या खाकी जीन पहनते थे। श्रीर जाड़ों में होमस्पन ट्वीड ( हाथ के कते का मान विलायत में भी था ) जिसमें कभी-कभी छिद्र भी दिखाई देने लगते थे उनके पंरिधान की सामग्री थी। खुले गले का कोट उसके नीचे घुटनों पर बटन लगने वाली बीचेज या नीकरवुकर ऊनी मीजे, काला जूता और सर पर कभी-कभी सोला और कभी बुश्रर हैट-सा शोभायमान होता था। कुछ-कुछ कुरी पड़ा हुन्ना सदा प्रसम्भ बहरा जिसमें एक दांत कुछ बाहर को आने के उद्योग में रहता था और भूरी ढाढ़ी उनकी शीघ पहचान करा देती थी। उन दिनों डाढ़ी सम्प्रदाय का जोर था खेद है अब हमारे विनम्र प्रिन्सीपल टो॰डी॰ सली हो उसके एकमात्र प्रतिनिधि हैं। उनकी गर्दन में एक मोला भी रहता था जिसमें छिपकली, केंचुए, मेंढक न जाने क्या-क्या रहता था। कभी-कभो उसमें डवल रोटी भी रख लेते थे। उनकी ऐसी ही वेषभूषा देख कर पिछले महायुद्ध में दूँ डला की रेलवे पुलिस ने एक बार उनकी जासूस समक कर आगरा जाने से रोक लिया था। उनके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति सन्ना दयाभाव रहता था। यदि कोई लड़का गलती करता तो उसकी वे पीठ ठोकते श्रीर कहते My boy I

am glad you have committed this mistake here now you are saved from committing it in the examination Hall", one might say' उनका तकिया कलाम था वे। उद् शब्द 'महज' के बड़े प्रशंसक थे उनके मत से वह कि श्रङ्करेजी शब्द Mere से अधिक भाव-व्यञ्जक है। व्याख्यान देते समय वे केवल एक Lads का सन्बोधन जानते थे चाहे कमिश्नर साहब बैठे हों चाहे गवर्नर, वे वार्तालाप में बड़े निर्भीक श्रीर हास्य-प्रिय थे। बाहलोजी के एफिलिएशन के लिए जब (Inspector) लोग आये और उन्होंने पूछा कि 'Well doctor where is your laboratory' तब उन्होंने एक लड़के की बांह पकड़ कर कहा 'Human body is the best Biological Laboratory. फिर जरा देख कर कहने लगे कि 'For Zoology I take my students to the Medical School and for Botany I take them to the Taj gardens. Can you find better Laboratories than those.'

वे जब, कभी-कभी मेरे यहां खाना खाने छाते तो अपनी बची हुई मिठाई कागज में लपेट कर घर ले जाते। कहा करते थे कि 'Mem sahib will like it' ऐसा निजी सम्पर्क रखने वाले प्रोफेसरों के चरणों में बैठ कर ही मैं कुछ सीख सका हूँ।

### १०-इरिक डू

राज्साहव के अध्ययन जब अर्थ विलायत चले गये तब डू साहब जो उनके गुरु ये मद्रास से आगरा आये । उनके हुलिया में विशेष विशेषता न थी। कद कुछ नाटेपन की ओर मुका हुआ था और शरीर में कुछ स्थूलता आ चली थी। उनकी दार्शनिकता, उनकी बढ़ी हुई मोहों, छोटी आँखों और ईपत लम्बी नाक से लिचत होती थी। उनके बोलने में एक विशेष गति थी. वे अस्वीर शब्द को कुछ अधिक खींच देते ये जिससे उसकी आवाज देर तक घंटे की टंकार की तरह ध्वनित होती रहती थी। वर्गसन का उनका विशेष अध्ययन या और शरीर के स्तायसंस्थान (Nervous system) की व्याख्या करने में उनकी विशेष रुचि थी। बोर्ड पर रङ्गीन डायाप्राम बनाने में वे बड़े पद थे। जब वे कहा करते थे कि nervous system is the most interesting thing in the world' तब इस स्रोगों की हँसी आदरभाव पर विजय पाकर दवे हुए होठों से भी बाहर आ जाती थी। जब वे एक बार पहाड़ पर सैर को गये थे तो उनकी मेमसाहब ने उनकी सब से बड़ी तारीफ की बात यह लिखी थी 'Not a word of Psychology escaped his mouth, कालेज के सीमित घंटों से उन्हें सन्तोष न होता था। वे एम० ए० क्लास को तो अपने बङ्गले पर ही पढ़ाना पसन्द करते थे और जब वे अपने विद्यार्थियों को दूर से आते हुए देखते थे तभी वे 'भ्रू पर पानि' हो अधीर हो उठते थे। वे इतना भी विलम्ब नहीं सह सकते थे कि लड़के जरा घुम कर सदर त्रवाजे से आयें। वे चिल्ला उठते थे 'come up men jump up boys' मानो घर में आग लगी हो। कॉट को उन्होंने बड़ी रुचि के साथ पढ़ाया था। कभी-कभी जब कोई बात समम में नहीं श्राती थी तब बडी-बडी जल्दी बरबराने लगते थे 'I donot know whether the confusion is in my mind or in the mind of that Saddlers' son (कॉट चमड़े की काँठी बनाने वाले का लड़का था ) जब वे हमको सिगवर्ट लोजिक पढ़ाते तब वे अपनी मेमसाहब को पास बिठाल लेते और उसमें जो जर्मन शब्द आते उनका उचारण और उनकी व्याख्या उनसे कराते। राजू साहब की प्रतिभा बिजली के समान थी जो एक

चर्ण में ही प्रकाश कर देना चाहती थी और इनकी प्रतिमा स्थिर-शान्त पूजा के दीपक की भाँति थी। वे अध्ययन में short cuts के कायल न थे। ठोस अध्ययन का अभ्यास मुभे उन्हीं के साथ पढ़ने से हुआ, फिर भी आरामतलबी ने इस अभ्यास को बढ़ने नहीं दिया। उनका देहावसान आगरे में ही हुआ था और उनका शरीर आगरा सिमेट्री को विरशान्ति में शयन कर रहा है।

# सेवा के पथ पर

### ( मेरा दरबार-प्रवेश )

यग्रिप में परी लाओं के सम्बन्ध में 'शनैः विग्रा वित्तस्त्र' के सिद्धान्त में विश्वास करता था और अपने विषयों के विशेष अध्ययन के लिए अतिरिक्त मास की भाँति कॉलेज में भी एक अधिक वर्ष देना श्रेयस्कर सममता था तथापि इस नियम के अपवाद स्वरूप (क्योंकि प्रत्येक नियम का अपवाद होता है) मैंने फिलासफी के एम० ए० के सम्बन्ध में अपने नियम को कुछ शिथिल कर दिया था और कॉलेज में अध्यापकी करते हुए भी परी ला में इस प्रकार उत्ती ग्रें गया जिस प्रकार कि हरि- भक्त भवमागर को गोपद इब सहज ही पार कर जाते हैं।

वह समय उत्पादन-बाहुल्य (Mass Production) का नथा। उन दिनों विवाह की कचौड़ियों अथवा फोर्ड कार की मोटरों की तरह एम० ए० वालों के घान-के-घान नहीं उतरते थे। 'सिंहन के लेंडे नहीं साधु न चले जमात', प्रयाग विश्व-विद्यालय से जिसके विराट उदर से अब चार और विश्व-विद्यालय उत्पन्न हो गये हैं, केवल छः विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के एम० ए० में वैठे थे, उनमें से केवल दो उत्तीर्थी हुए थे। इस

प्रकार में थर्ड क्रास फर्श्निहीं हाँ, थर्ड-क्रास-सेकिन्ड श्रवश्यः था। इसके लिए मैं गंगा-तुलसी उठा सकता हूँ, काशी तक शास्त्रार्थ के लिए तय्यार हूँ श्रीर यदि धन की पर्याप्त सहायताः मिल जाय तो थिवी काउन्सिल या फीडरेल कोर्ट तक मुकद्दमा लड़ने का साहस रखता हूँ।

कॉलेज में एक साल प्रोफेसरी कर मैं श्रपना हक जमा चुका था। उस पद पर मैं बना भी रहता क्योंकि उन दिनों एम० ए० बरसाती मेंडकों की माँति गली-गली नहीं मिलते थे। फर्स्ट या सेकिंड डिबीजन की कोई पाबन्दी न थी। यदि कोई डिबीजन की बात पूछता तो मैं श्रपने शिकारपुरी मित्र की माँति कह देता लियाकत देखिए। कॉलेज की नौकरी लोमड़ी के श्रंगूरों की माँति श्रप्राप्य न थी, किन्तु उसमें एक बड़ी बाधा यह थी कि मुम में तुलसीदासजी की-सी श्रान्यता का श्रभाव था। मैं दो नावों में पैर रखना चाहता था। एम० ए० के साथ तीन श्रक्षर श्रीर जोड़ने का मोह संवरण नहीं कर सकता था।

मैं इस महत्वाकांचा को 'कीर के कागर लों' छोड़ भी देता क्योंकि दर्शन-शास्त्र का विद्यार्थी होकर त्याग की क्रियात्मक परीचा में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था, किन्तु मेरे पूज्य पितृ-चरणों ने 'कचं केशं हरतीति कचहरी' नाम की जिस संस्था में बाल सफेद किये थे उसके परम्परागत आदर्शों के अनुकूल एल्-एल्० बी० के बिना मेरा अध्ययन उतना ही अपूर्ण रह जाता जितना कि दिच्या के बिना दान। एम० ए० के चक्कर में मेरी कान्ती नैया दुब चुकी थी। परमात्मा भी मेरा बेड़ा पार न लगा सका। मैं प्रिवीयस में फेल होने का अस्पृहरणीय गौरव प्राप्त कर चुका था। उसका इम्तहान तो बिना कॉलेज एटेन्ड किये (लेकचर तो मैं पहले भी एटेन्ड नहीं करता था) ही दे सकता था। सेन्ट जान्स कालेज के अधिकारी-वर्ग ईसाई होने

के कारण वाईगेमी (दो विवाहों की प्रथा) के खिलाफ थे। उनकी दृष्टि में दर्शन-शास्त्र के प्रोफेसर के लिए कानृन की खोर दृष्टिपात करना उतना ही पाप था जितना कि एक स्त्री के होते हुये दूसरा विवाह करना। खतएवं संन्ट जान्स कॉलंज से मुमें विदा लेनी पड़ी।

एक माल के श्रनुभवी कानूनी विद्यार्थी बेकार कम बैठा करते है। कानून का पास करना तब श्रीर शायद श्रव भी श्रनन्य उपासना का विषय नहीं समभा जाता था। दूगरी साल पास तो हो ही जायंगे! 'बासी में क्या खुदा का सामा ?' फिर स्वावलम्बी होने का सुख श्रीर गौरव क्यों छोड़ा जाय।

कानून के विद्यार्थी दूसरों की वकालत करना अपना न्याय-सिद्ध श्राधकार सममते हैं, फिर भस्मासुर की भाँति इस श्राध-कार को भोलानाथ सदृश वयोष्ट्र गुरुदेन श्री नीलमिश दर पर क्यों न श्रजमाया जाय ?

उस स्वतन्त्रता के युग में विद्यार्थीगण हाजिरी के मामले में सत्य के साज्ञात अवतार अवालती गवाह से, जो सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते, कम सत्यपरायण नहीं होते थे। जिस रोज फीस दो जाती थी उसी रोज रिजस्टर में नाम लिखा जाता था। मुफ जैसे आलस्य-भक्त विद्यार्थी, जो गप्पों में रम जाना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य सममते थे, बीस तारीख से पहले फीस नहीं देते थे क्योंकि वही फीस दाखिल करने की अन्तिम तिथि थी। प्रोफेसर महोदय रिजस्टर में निगाह गड़ाये हुये पूछते ' Were you present all the days?" अर्थात क्या आप पूरे दिनों उपस्थित रहे तो विद्यार्थी भी सज्जनों की-सी अधी-दृष्टि किये बड़े उपेना भाव से कह देते 'Yes Sir' और कभी यदि सचाई का अधिक परिचय देना हुआ तो कह देते कि Except the 5th (पाँचवी के सिवाय)।

इसके श्रतिरिक्त कभी-कभी वकालत का भी श्रभ्यास कर लिया जाता था। श्राजकल की सभ्यता में जब सभी कार्य प्रतिनिधियों द्वारा होते हैं, कानून प्रजा के प्रतिनिधि बनाते हैं, उसकी स्वीकृति बादशाह के प्रतिनिधि देते हैं, श्रीर उसकी व्याख्या वादी-प्रतिबादी के प्रतिनिधि वकील करते हैं, हिन्दुश्रों में विवाह जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण श्रवसर पर किये हुये जीवन भर पाले जाने वाले वायदों से लगा कर जन्म-भरण सम्बन्धी सभी संस्कार पूरियों से हित रखने वाले पुरोहित ही करते हैं, श्रंप्रेज लोग हाथां से न खाकर उनके प्रतिनिधि छुरी काँटों द्वारा-ही भोजन श्रपने गले के नीचे उतारते हैं, तब बेचारी कॉलेज की हाजिरी की क्या बात ? वहाँ भी प्रोक्सी 'Proxy' क्यों न हो ? येनकेन प्रकारेण पास होने का तो नहीं इन्तहान में शामिल होने का वैधानिक श्रधिकार मिल ही जाता।

कानून महासागर में उत्तीर्ण होने के लिए सार्य-प्राप्तः भक्ति-पूर्वक 'शोन्स गाइड' का पाठ करना सत्यनारायण की कथा से भी सुलभ उपाय था। उसके पाठ से 'परीचार्थी लभते डिगरीम्' की बात सिद्ध हो जाती थी। फिर फेल हुआ कानून का विद्यार्थी क्यों बेकार बैठे ? 'बेकार सुवाश कुछ किया कर, कुछ न हो तो ज्ञित्यां सिया कर।'

मैं भी नौकरी की चाह में डाकखाने की आमदनी बढ़ाने में योग देने लगा किन्तु रियासत की नौकरी मेरी गरुड़गतिगामिनी कल्पना और उच्छुक्कलतम स्वप्नों की दूरातिदूर सीमाओं से भी परे थी। "मेरे मन कछु और है विधिना के कछु और" की बात थी और विधिना मुक्त से छुछ अधिक विचारशील थे। इसलिए यन्त्रारुड़ की भौति (आमयन सर्वभृतानि यन्त्रारुड़ानि मायया) मैं भी उनका इच्छानुवर्ती हो नाचने लगा (उमा दार योषित की माई। सबै नचावें राम गुसाई)। मैं उसी देवी प्रेरणा के वश बिना

किसी रोग के भी डाक्टर तृषार्तनाथ सिंह से मिलने अस्पताल पहुँच गया। डाकृर साहब बड़े लोकप्रिय थे श्रीर न वे प्राणों के हर्ता थें श्रीर न धन के। वे सेवाभाव से श्रपने कार्य को करते थे। उनके दर्शन करना मैं देवदर्शन से कम नहीं समभता था। संयोगवश डाक्टर साहब राउन्ड पर गये थे। उनकी मेज पर श्रिधकारी वर्ग में साम्मान्य 'पायोनियर' सशीभित था। हम गरीब लोगों को 'पायोनियर' देखना इतना ही दुर्लभ था जितना कि अमीर आदमी का स्वर्ग में जाना क्योंकि उसका चन्दा ४८) रु० साल था। मैं कौतृहलवश पायोनियर के पन्ने उलटने लगा। उसमें इतरपुर राज्य के लिए दर्शन-शास्त्र के एक ऐसे अध्यापक की माँग थी जो पूर्वीय और पश्चिमी दर्शनों में दच्च (Well-versed) हो। पश्चिमी दर्शन में तो मैं अपने को दत्त कह सकता था क्योंकि घर के नाई से भी ऋधिक मौतबिर विश्वविद्यालय का पट्टा (प्रमाण पत्र ) मेरे पास था किंतु पूर्वी दर्शनों के काले अचर मेरे लिए भैंस बराबर थे। पीछे से उसी खज्ञान के आधार पर भैंस का दथ पोने की मिला ।

मुक्ते एक बार इनाम में आगरा कालेज से मेक्समूलर की 'सिक्स सिस्टिम्स ऑफ इण्डियन फिलासफी' मिल चुकी थी। उससे केवल इतना ही काम लेता था कि लोग उसको मेज पर देख कर जान लें कि में इनाम पाने वाले विद्यार्थियों की गणना में हूँ। उसके पन्ने में कभी-कभी पलट लेता था और शायद छन्नों दर्शनों के नाम मेरे स्मृति-पटल पर अंकित हो चुके थे। एक बार काशीपुरी में कीन्स कालेज के जिसिपल डाक्टर वीनिस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी निगाह में एक सदाशय और श्रद्धालु विद्यार्थी जँचने तथा उनकी गुरु मानने का गौरव देने के लिए मैंने उनसे सलाह ली थी कि हिन्दू-दर्शनों के विधिवत अध्य-

यन के लिए पहले कौन-सी फिताब पढ़ना चाहिए। उनके मुखार-विन्द से निकला था अनंभट्ट का 'तर्क-संग्रह'। मैंने उनके शब्दों को उसी श्रद्धा से हृदयंगत कर लिया जैसे कि महात्मा कवीर ने स्वामी रामनन्द के मुख से निकले हुए राम शब्द को। मुम में उस समय न इतनी बुद्धि थी और न सावधानी कि उनसे पूछता 'तार पर' अर्थात् उसके बाद क्या ? यद्यपि मैं स्वयंपाकी (स्वयं पापी नहीं) ब्राह्मण न था जो रोटी पकाने के लिए आग पर्वत पर दूढ़ता फिरता तो भी मैंने 'पर्वतो बह्ममान धूमात्' का पाठ याद कर लिया था। पिताजी के मुख से 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' वाला श्लोक कई बार सुना था। यह शायद् श्रद्धालु भक्त के लिए 'भग्वद्गीता किंचिद्धीता गंगाजललवकिण्यापीता' के अनुसार भवसागर पार होने के लिए पर्याप्त होता किन्तु दर्शन शास्त्र के परिडत कहलाने के लिए काफी न था। यह कुछ प्रेम का ढाई अन्तर तो था नहीं जो मुम्ने पण्डित बना देता।

फर निराशा क्यों ? का भावी लेखक होता हुआ भी मुक्त में आशावाद अन्धसाहस की मात्रा तक नहीं पहुँ वा था। में अपनी न्यूनताओं को कभी भूलता नहीं हूँ। उस मानसिक साज-सामान के आधार पर उस गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने की आशा करना तो क्या उसके लिए अर्जी भी भेजना में इतना हास्यास्पद समकता था जितना कि ऊँचे पेड़ से फल तोड़ने के लिए किसी बौने का हाथ पसारना (प्रांशुलभ्ये फले मोहादुद्धारिषवामनः) में यह तब नहीं जानता था कि छतरपुर किस भूभाग में अव-स्थित है। में समकता था हो न हो शायद राजपूताने में होगा। 'किमतः परं अज्ञानं!' परलोक में विचरने वाले दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी को इस दुनिया की बातों से क्या काम ? फिर भी डा० महोदय के प्रोत्साहन में आकर मैंने अर्जी भेज ही दी। 'अहो मृहता या मन की।' में समकता हैं कि बाबा तुलसीदासजी को

भी मधुमेह था इसीलिए थामनः (जामन) पुकारा करते थे।

में तो अर्जा देकर उसे ऐसं भूल गया जैसे सज्जन लोग अपने किए हुए उपकार को अथवा दूसरे के किये हुए अपकार को लेकिन समय पाकर कर्म अपना फल देते ही हैं। एक महीने पश्चात मुमें अतरपुर के प्राइवेट सेकेटरी का पत्र मिला। लिफाफा देखते ही उसका मजमून मेरे मानसिक चितिज में बिजली की तरह चमक उठा। मैंने सममा कि मेरा भाग्य जागा, डाक्टर रूपी देवता के दर्शन का फल मिल गया। लिफाफा खोलने पर अनुमान ठीक निकला। उस पत्र में उन्होंने पूछा था कि मैंने उनके पहले पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। महाराज साहब मुम्क से मिलने के लिए उत्सुक हैं। सेकेटरी साहब ने अतरपुर का रेल मार्ग बतला देने को कृपा कर दी थी, नहीं तो मुम्के दो-चार आदिमियों के सामने अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ता।

सम्भव है कि उन्होंने उल्लिखित पहला पत्र लिखा हो और ऐसा भी संभव हो सकता है कि जैसा पीछे से मैं स्वयं प्राइवेट सेक्रेटरी होकर करने लग गया था कि यदि महाराज साहब किसी मुफ्त जैसे थर्ड क्लास आदमी \* को बुलाने के लिए कहते तो मैं

<sup>\*</sup> हमें ठीक मालूम है, 'उत्रजी' को तो एक बार ऐसे अधिकारियों ने निमन्त्रण भेज भी दिया था मगर उनका उत्तर जिसमें उन्होंने महाराजा से मिलना अस्वीकार करते हुए भर्न हिर का यह रलोक लिखा था कि—''न नटा विटा न गायका नच सम्येतरवाद चश्रवः, नृप सद्यनिनाम के वयं कुचभारी- चिमिता न योषिताः"—मगर यह उत्तर मारे भय के छतरपुर राज्य के अधिकारी महाराजा के सामने न रख सके। कह दिया—''उत्तर ही नहीं आया'' इसके पाद राजाने पुनः विवश किया उन्हें पत्र व्यवहार करने को और उन लोगों ने माफियां माँग-माँग कर 'उप्रजी' से एक नम्र और सीधा पत्र राजा के लिए प्राप्त किया।

उनकी आज्ञा की अवहेलना कर जाता और महाराज के दुबारा कहने पर ही पत्र लिखता और उसमें संकित्पत या कित्पत पहले पत्र का उल्लेख कर देता।

छतरपुर जाने की तैयारी होने लगी। मेरे पितृदेव ने मेरे भिविष्य को देदीप्यमान देखने की शुभाकांद्वा से मेरी तैयारी में खूब दिलचर्गी ली। उन्होंने एक रियासती सज्जन से पूछ कर मेरे लिए कुछ हिदायतें लिख दीं। उनको मुमे वेद-वाक्यों से भी ध्रिक महत्व देना पड़ा। वेषभूषा और ठाट-बाट के ऊपर भी एक बड़ा नोट था। अचकन और चूड़ीदार पायजामा के छतिरिक्त उसमें चाँदी की मूँठ की छड़ी और पम्प शू पहनने तथा साफा बाँधने को हिदायत भी दी थी। बिना नौकरी के बन्धन में पड़े मैंने साफा बाँधना तो कष्ट कर सममा, किन्तु पम्प शू खबश्य खरीद लिया। सादा जीवन तथा मित्र व्ययिता के निरन्तर उपदेष्टा मेरे पृज्य पितृ-देव ने पेटेएट लेदर के पम्प शू खरीदने की सहर्प छानुमति दे ही। पम्प शू बहाँ खूब काम ध्राया क्योंकि महल में जूते उतार कर जाना पड़ता था। भव्यता की कमी पूरी करने के लिए मेरे साथ एक नौकर भी कर दिया गया।

खलमित विस्तरेण। किस्सा कोताह मैं छतरपुर पहुंच गया हिज हाइनेस महाराजा साहब के सामने मेरी पेशी हुई। दरबार की सादगी ने मेरे सुल-स्वप्नों को चूर कर दिया। वह दरबार राजियों का-सा था। चन्दोंने के नीचे महाराज की खाराम-कुर्सी थी। दाई क्रोर दो पटों पर दो मन्य-मूर्तियाँ विराजमान थीं उनमें एक महाराष्ट्र शास्त्री जी थे जो विशिष्टोपम दिखायी देते थे, दूसरे थे छशतन्त्र, लम्बे शरीर वाले एक साधु जिनके शरीर की लम्बाई उनकी छशता को बदा कर उनके तपोधन होने का खामास दे रही थी। उनके लम्बे शरीर के अनुकूल उनकी धवल प्रलम्बमाना ढाढ़ी थी जो उनको विश्वामित्र की अनुक्रवता

प्रदान करती थी। पास ही में एक छोटी थाली में चार-पाँच छोटी कटोरियों में लबङ्ग आदि पान की सहकौरी खाद्य-वस्तुएँ रखी थीं हुकाबाला महाराज के मुखमण्डलकी गति का अध्ययन करता हुआ उसी के साथ निगालों को सुकाता जाता था।

बड़ी प्रसन्नता त्र्यौर कृपाभरी मुद्रा से महाराज ने मेरा स्वागत किया। मेरी भेंट की हुई गिन्नी को स्पर्श कर के माफ कर दी। वार्तालाप अङ्गरेजी में शुरू हुआ। दर्शन-शास्त्र में महाराज की गति तो बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी भी विना प्रयास के बोलते प्रतीत होते थे, किन्तु वे उन्नीसवीं सताब्दी के प्रभाव में अधिक थे। उन्होंने मुक्त से पूछा—िक मैंने हर्वर्ट स्पेन्सर का अध्ययन किया है ? मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि इस बीसवीं शताब्दी में उनका श्रधिक मान नहीं हैं। उनकी द्विविधि मृत्य हो चुकी है-भौतिक भी और यश सम्बन्धी भी। उनका यश: शरीर मरा नहीं है तो जरामस्त अवस्य हो गया है। महाराज ने बढ़े आश्चर्य की : मुद्रा धारण कर सुक्त से पूछा कि विना हर्वर्ट स्पेन्सनर के पढ़े एम० ए० कैसे हो गये ? मैंने कहा कि इस संसार में हवेटें स्पेन्सनर से अधिक महत्व के कई दार्शनिक हुए हैं। महाराज ने पूछा कि मैं किस दर्शन का अनुयायी हूँ ? मैंने रोब जमाने के लिए प्रेगमेटिउम ( Pragmatism ) का नाम ले दिया। बहुश्रुत महाराज को अश्रुतपूर्व सिद्धान्त सुनाने का तो श्रेय न पा सका क्योंकि महाराज प्रेगमेटिज्म का नाम सुन चुके थे. किन्तु उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। सहाराज पर मेरी विद्वत्ता की धाक जम गयी। वे पूछने लगे कि तुमने बिना विलायत गये प्रेगमेटिज्म को कैसे जाना ? मैंने उत्तर दिया कि हम भारतवासी उनके दर्शनों में इतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितने वे सममते हैं। मेरे गुरुदेव प्रेगमेटिज्म के ही गीत गाते हैं। अंग्रेजी दर्शनों का ज्ञान ती अमाणित हो ही चुका था। भारतीय दर्शनों के ज्ञान के लिए

महाराजा बहुत उत्सुक तो नहीं जान पड़े तो भी मैंने प्रसंग निकाल कर गीता का एक रलोक और कठोपनिषद् की एक श्रुति का कुछ अंश "नायसात्मा प्रवचनेन लभ्यः न च बहुधा श्रुतेन" बिना श्रदके कह डाला। उसको सुनते ही विश्वामित्र-स्वरूप रामा बाबा तो गदुगदु कएठ से महाराज को सम्बोधित करके कहने लगे, 'दयाल जे तो संस्कृत हू जानत हैं'। शास्त्रीजी ने धीरे से कहा, 'यड़े श्रास्तिक बुद्धि के मालूम पड़ते हैं।' शास्त्रीजी ने इतनी कृपा की कि उन्होंने मुक्त से संस्कृत बोलना नहीं शुरू किया, न कोई शास्त्रीय प्रश्न पूछा, नहीं तो कलई खुल जाती। उनको शायद इतनी ही बात पर सन्तोष हो गया कि एक अंग्रेजी पढा इतनी आस्तिक बुद्धि रखता है। महाराज ने मुक्तको पान दिये। मेरे पिताजी के मित्र ने मुफ्ते सब हिदायतों के साथ यही नहीं बतलाया था कि जब पान मिलें तब उसे उठने का संकेत समभाना । मैंने उसे साधारण शिष्टाचार समभा और बैठा रहा। फिर शास्त्रीजी मेरी अज्ञता पर बड्प्पन के साथ मुस्कराते हुए कहने लगे कि महाराज आपको कल फिर बुलायेंगे। इस संकेत को समक गया श्रीर सभा को महाराजमय जान कर 'जोरि जुग-पाणी' सबको प्रणाम कर विजय-गर्व से प्रसन्नमुख अपने वास-स्थान को आ गया। मैं अपनी समभ से अग्निपरीचा में तो खरा उतरा किन्तु नौकरी का भाव-ताव किसी ने नहीं किया। हाँ मुफे राज-महमान होने का गौरव प्राप्त हो गया । सम्मानित व्यक्तियों की लाग (सीधा) जो एक पहलवान के लिए पर्याप्त होती सुके मिलने लगी। महीना भर बाद फिर उन्हीं शास्त्रीजी की मध्यस्थता में मेरी नियुक्ति हो गयी।

# 'सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः'

( छतरपुर में मेरे अट्ठारह वर्ष )

नौकरी की जड़ें बहुत गहरी नहीं बतलाई जातीं । देशी रियासतें तो अस्थायित्व के लिए बदनाम हैं । कुछ लोगों का कथन है, वहाँ के मुलाजिम घड़ी-घड़ी की खर मनाते हैं । ताँगे के आविष्कार के संबंध में एक किंवदंती है कि उसे पहले-पहल एक रियासत के दीवान ने बनवाया था जिससे वह राज-दरबार से लीटते समय पीछे की ओर मुँह किये हुए यह देखता रहे कि कहीं कोई सवार या हरकारा उसकी बरखास्तगी का परवाना तो नहीं ला रहा है । बात सोलह आना ऐसी नहीं । 'बद अच्छा, बदनाम बुरा।' कम-से-कम स्वर्गीय हिज हाइनेस राजिं महाराजा सर विश्वनाथ सिंहजू देव के समय (और शायद अब भी) छतरपुर-राज्य नौकरी के अस्थायित्व का अपवाद बना हुआ है।

मैंने कई बार रस्सा तुड़ा कर भागने की कोशिश की, परम विनम्न भाव से महाराजा साहब से निवेदन किया "जो काम मैं करता हूँ, उसे कोई मूर्ख से भी मूर्ख श्रिधक सफलता के साथ कर सकता है, मुफे घर जाने की छुट्टी दीजिए।" किन्तु उन्होंने यही कहा—"तुम बड़े मूर्ख हो, जो ऐसा सोचते हो। प्रत्येक काम में व्यक्तित्व की छाप रहती है। प्राह्वेट सेक्रेटरी का काम तो बहुत भारो है, मुक्ते जूते पहनाने का काम भी जो करता है, वहीं कर सकता है और कोई नहीं।"

मेरा तो यह अनुमान है कि देशी रियासतें पूर्ण रूपेण अपरि-वर्तनवादी (Conservative) होती हैं। वहां बंधेज लगते देर नहीं होती, और अगर कोई बंधेज बँध गया, तोशंभु-शरासन या अंगद के पैर की भांति अटल हो जाता है जिसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए राम या रावण-सा ही विश्व-विख्यात योद्धा चाहिए। यदि श्रीमान महाराजा साहब रसोई में एक बार गुड़ की ढली माँग लें, तो चार या पाँच वर्ष तक सेर-भर गुड़ का बंधेज लगा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

नौकरी तो क्या, वहाँ की मेहमानी में भी स्थायित्व था। 'एक रोज का मेहमान, दूसरे दिन इंसान, तीसरे दिन का बेईमान और चौथे दिन का हैवान' का मसला देशी रियासतों पर नहीं लागू होता। वहां के मेहमान समय की अनन्तता में विश्वास रखते हैं। मेरी नियुक्ति के पश्चात् भी डेढ़ वर्ष तक मेरी 'लाग' (भोजन-सामग्री) ईश्वर के प्रेम की भांति नित्यप्रति सूर्योद्य के साथ आती रही।

ब्राह्मण्-वृत्ति धारण करते हुए भी मुक्त में पूरा ब्राह्मण्त्व नहीं आया था। मेरा उदर प्रेम-पयोधि की भाँति नाप-जोख के बाहर न था, जिसके सम्बन्ध में श्री अन्नपूर्णानन्दजी के राब्दों में कहा जा सकता —

दावा बहुत है इल्मे-रियाजी में आपको; बाम्हन का पेट आके जरा नाप दीजिए।

मोजन-सामग्री सम्मान के अनुरूप निश्चित होती थी, किन्तु सम्मान पाने पर जठराग्नि प्रायः मन्द पड़ जाती है। धनस्ये दीव्यति जाठराग्निः' किन्तु इसका उल्टा भी बहुत संश में ठीक

है. धन संचय होने पर जठराग्नि मन्द हो जाती है पूर्ण प्रज्वित होने पर भी मेरे लिए डेढ़ सेर आटा और डेढ़ पाव घी भस्म करना टेढ़ी खीर था उससे पीर-बबर्ची-भिश्ती-खर-स्वरूप 'गरीब' पंडा का श्रवश्य भला होता था, किन्तु मैं इतना ब्राह्मण भक्त न था कि उसकी चिन्ता भी न करूं। दार्शनिक के नाते कुछ दिनों तो 'घृताधारं पात्रं वा पात्राधारं घृतम्' की समस्या की भाँति मुक्ते भी यह प्रश्न व्यप्न करता रहा कि मेरा बेतन मक्ते भोजन सामग्री की दिल्ला के स्वरूप मिलता है या वह रोज का आटा-दाल वेतन के परिशिष्ट रूप में प्राप्त होता है ? तर्क-शास्त्र के विद्यार्थी को अन्वय-व्यतिरेक के सहारे इस निर्णाय पर पहुँचने में देर न लगी कि भोजन-सामग्री तनख्वाह के साथ लगी है. किन्त उसका आवश्यक अङ्ग नहीं, वह छिपकली की पूँछ की भौति सहज में अलग हो सकती हैं। मैंने महाराज और दीवान की खातिर-ख़ुशामद कर भोजन-सामग्री की रकम तनख्वाह में शामिल कराली। मेरी तनख्वाइ सत्तर से एकदम सौ हो गई, श्रीर में महाराज के दार्शनिक सहचर (Philosophical Companion ) का गौरवान्वित पद छोड़ कर उनका प्राइवेट सेकेटरी बन गया, 'गा-बजा कर काठ में पैर देना' स्वीकार कर लिया। क्लर्क, मुहरिर, बिल, रजिस्टर, टाइपराइटर के आडम्बर से सुसन्जित होकर मैं दफ्तरी ( यानी दफ्तर से सम्बन्ध रखने वाला ) बन गया । पीछे मुक्ते श्रीशिवकुमार शर्मा, जिन्हें हम लोग गोस्नामीजी कहा करते हैं, असिस्टेप्ट मिले, लेकिन मैं श्रपनी श्रधिकार-लोलुपता-वश उन्हें पर्याप्त कास न दे सका। यह मेरे और उनके, दोनों के ही खेद का विषय रहा।

वैसे तो श्रद्वारह वर्ष में श्रद्वारह ही शिशिर-वसन्त श्राये होंगे, लेकिन हरएक बसन्त नई झटा लेकर श्राता था। रियासत में रह कर इतना मूर्ख न रहा कि मुमे बसन्त की भी खबर न रहे, क्योंकि उस रोज धूम-धाम से शिवजी पर जल चढ़ता श्रीर प्रायः नारद-मोह का नाटक भी खेला जाता था। सूर्य श्रीर चन्द्र-देव श्रपनी स्वर्ण-रजत-रिमयों के ताने-बाने से नित्य नयी समस्यात्रों का जाल बुन देते थे।

प्राइवेट सेक्नेटरों के नाते मेरी निजी ड्यूटियाँ तो थी हीं, किन्तु तबेले के बन्दर की भाँति दूसरों की अलाय-बलाय भी मेरे सिर पड़ जाती थी। सब बात के लिए 'ऐसा क्यों ?' का उत्तर मुफे ही देना पड़ता, यद्यपि मेरे पास किसी अफसर का बकालतनामा न था। बात यह थी कि दो-एक बार मैंने अफसरों की बकालत स्वेच्छा-पूर्वक करदी थी, क्योंकि में उनकी कठिनाइयाँ समम्मता था। इस बकालत के लिए कोई समय निश्चित न था। महाराज सुनते सब की थे, करते अपने या अफसरों के मन की। किन्तु वे उस अफसर को, जिसके सार्व-जिनक कृत्य जनता की समालोचना का विषय बने हों, उन आलोचकों से मिला अवश्य देते थे। इससे बहुत-कुछ दोनों और की सफाई हो जाती थो। वैयक्तिक राजसत्ता में चाहे दोष हो किन्तु उसमें शासक की दया का लाभ भी प्रजा को मिल जाता है।

मेरे कर्तव्य दो प्रकार के थे—एक खासगत के, दूसरे रियासत से सम्बन्ध रखने वाले। खासगत से सम्बन्ध रखने वाले। खासगत से सम्बन्ध रखने वाले कामों में महाराज के पत्र-व्यवहार में मदद देना, बिलों और पचों पर दस्तखत करना, मेहमानों की खातिर और उन्हें महाराज से मिलाना, मोटरों, घोड़ों और गायों के खर्च का हिसाब रखना आदि बहुत से काम शामिल थे। रियासत से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों की भी सूची कुछ कम नहीं। पत्र-लेखन में महाराज स्वयं खड़े कुशल-हस्त थे। लेख उनका छड़ा सुन्दर था फिर भी आवश्यक चिट्टियों का मसौदा तैयार करा कर वे अपने प्राइवेड

सेक्रटरी को गौरव दे देते थे। महाराज के पत्र-लेखन का कार्य गरिमयों में प्रातःकाल के ४ बजे से श्रीर जाड़ों में ४ बजे से प्रारम्भ होता था। महाराज स्वयं चिट्ठी पर मुहर लगाते थे। किन्तु कभी कभी यह काम मेरे सुपुर्द हो जाता तो मुभे मसौदा तैयार करने से भी श्रधिक दुष्कर मालूम होता था।

प्राइवेट सेकेटरी का सब से कठिन कार्य था मेहमानों की खातिरदारी श्रौर बिदाई। यद्यपि इस कार्य का श्रधिकांश भार पंडित साधव मिश्र छौर पंडित रामनारायण पर रहता था तथापि इस कार्य में गुत्थियाँ पड़ जाने पर उन्हें सुलमाने के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी का ही आवाहन किया जाता। महाराज के अतिथियों के आने की तो तिथि निश्चित रहती थी, किन्तु जाने की सदा अनिश्चित । तिथि को पीछे हटाने में तिथि. बार. योग. नचत्र, करण, व्यतीपात, चन्द्रमा बहत-कुछ सहायता देते थे। कभी-कभी धोबी कपड़ा देने में देर कर इस पुरुष कार्य में सहयोग कर देता था। बहुत-से लोगों का मेहमानी एक तरह का पेशा बन गया था। वे छः महीने रह कर साल भर का बन्दोबस्त कर त्तेते थे। रियासत उनके लिए कामधेन थी। महाराज भी इस फिज्लखर्ची से खुरा न थे, किन्तु श्रॉखों का शील-संकोच नहीं तोड़ना चाहते थे। बेमुरव्वती का काम दीवान और प्राइवेट सेक्रेटरी का था। वे लोग भी बिना शान्ति भंग किये जितनी काट-खाँट कर सकते थे, करते। ऐसे मेहमानों में खात्मसम्मान की मात्रा बहुत अधिक थी। उसकी रचा करना हम लोगों का धर्म था।

योरिपयन मेहमानों में कुछ तो श्रफसर लोग होते थे, श्रौर कुछ गैर-श्रफसर। यदापि श्रफसरों के श्राने पर रियासत के श्रधिकारी-वर्ग की दौड़-श्रूप श्रौर चिन्ताश्रों का भार बहुत बढ़ जाता था तथापि उनके श्राने श्रौर जाने की तिथि निश्चित होने के कारण यह भार कुछ हलका हो जाता था। राजनीति-विभाग के श्रफसर लोग मिष्टभाषी, कार्य-कुशल, वाक्पटु, कायदे-कानून के पाबन्द, मानापमान के सम्बन्ध में संवेदनशील, श्रपने (ब्रिटिश सरकार के) मतलब के चौकस श्रीर प्रायः राजा के हितचिन्तक होते हैं। श्रिधकार-प्रियता, शिकार श्रीर कैम्प की सुविधा इनकी कुछ कमजोरियाँ कही जा सकती हैं। सौमाग्यवश महाराज की बैद्याव-प्रवृतियों के कारण मुक्ते शिकार में सहयोग नहीं देना पड़ा।

गैर-सरकारी मेहमानों में हरएक टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ तो थे प्रोफेसर मलबेनी और फादर डगलस के-से साधुवृत्ति वाले, जिन्हें नर-भूषण, लोचन-सुखदायक कह सकते हैं। वे न ऊधो के लेन में थे, न माधो के देन में, सदा प्रसन्न रहते थे। कुछ लोग गेस्ट-हाउस को पाकशास्त्र की प्रयोगशाला बनाये रखना ही अपना दैनिक कर्तव्य सममते थे। एक महाशय तो कटग्लास के एक अदद की इजाजत लेकर अपने स्वार्थ से ग्लास का समूह-वाचक अर्थ (Collective sense) लगाकर रियासत को उसकी रचा के भार से मुक्त करना चाहते थे। एक देवी खजराहे की प्रस्तर-मूर्तियों को अपनी एकांत-साधना का विषय बनाना चाहती थों। ऐसे लोगों से मगड़ा करना भी प्राइवेट सेकेटरी के पुनीत कर्तव्यों में ही था।

यग्रि जप, पूजा श्रीर श्रमुष्ठान का भार मेरे ऊपर न था, तथापि उसके छींटों से मैं श्रक्ता न रहता था। उस विभाग का स्तर्च देख कर तो मेरी विश्वक्-बुद्धि कभी-कभी विद्रोह करने लगती थी, फिर भी इतना संतोष था कि सब कार्य विधिवत होता था। यश्च-सम्बन्धी शास्त्रोक्त पात्रों का भी वो-एक बार श्रायोजन करना पड़ा था। उससे मेरो ज्ञान-बुद्धि हुई।

जिस श्रिधिकार से मैं अपने को स्थायी सममता था, उसी

श्रिधिकार से परमा मेहतर भी वहाँ श्रचल था। दो बार सारी तपस्या को तुला में रख कर ही मैं दो मोटर-ड्राइवरों को निकलवा सका। हर महाने एक टायर श्रीर चार ट्यब का उन लोगों ने बंधेज-सा वाँध लिया था। जनका मील नापने का यंत्र सदा श्राउट श्रॉफ श्रॉर्डर रहता था। उनकी ऐसी कोई श्रावश्यकता न थी जो मोटरकार से पूरी न हो सके। मोटर के हुड के लिए नारियल का तेल मिलता था, जो उनके केश-कलाप को सँभालने में भो काम त्राता था। मोटर के त्रावरों के करते या चहरें बनती थीं। एक मोटर-डाइवर को निकालने में मुभे ही पछताना पड़ा। उसके स्थान में एक कम तजुर्बेकार ड्राइवर रख लिया। उसने महाराज की सोलह हजार की मोटर फॉसी के पास नाव से नदी में गिरा दी। कोई जान खतरे में नहीं आई, यही ग्नीमत थी। फिर भी महाराज ने इतना ही व्यंग्य किया—"और बद्द लो ड्राइवर !" मेरे ऊपर सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। एक्सीडेंट तो तज़बेंकार से भी होते हैं किन्तु उस समय ड्राइवर बदलना भूल ही सिद्ध हुई। घर के नौकरों का तजुर्वी शायद बाबा सूरदासजी को भी था। उन्होंने अपने को मुँह-लगे नौकर की तरह ढीठ कहा है-"तुव प्रताप-बल बदत न काह, निडर भए घर-चेरे ।" महाराज के यहाँ पूर्ण नौकरशाही थी लेकिन इतनी गतीमत थी कि वे अपने-ही-अपने विभाग में स्वतंत्र थें, उनका राजकार्य में कोई हस्तत्तेप न था। हरएक चीज का बंधेज था, चाहे उसका खर्च हो या नहीं। प्राइवेट सेक्र टेरी को सब से वाग्युद्ध कर त्राखिर में समभौता करना पड़ता था। यह जातते हुए भी कि सोडाबाटर-मशीन में घी की चिकनाई ( Lubrication) नहीं दी जाती, पानी के पुरोहित जी को हर समाह-श्राध पाव घी देना ही श्रेयस्कर सममता था।

प्राइवेट सेक्रेटरीशिप के अवसर में मेरे द्वारा कई बार

मनोरंजक भूलें भी हुई हैं। एक बार आगरे से तार देकर बोस सेर मोंठ की दाल मँगवाई। मेरा अधिक दोष तो न था, किन्तु आगरे से ही मँगाने के कारण रियासत के एक हित-चिन्तक ने, जो वहाँ रहते थे, उसे दालमोठ समका। बीस सेर दालमोंठ आ गई। भाग्य से डाइविटिक लोगों की कमी न थी। डाक्टर भट्टाचार्य की शिफारिस से उसके ठिकाने लगने में देर न हुई।

महाराज रहते नो बहुत सादे वेश में, लंकिन चमक-दमक पसंद करते थे। सन्बोम का एडवर्टिज्मेंट देखकर वे यह सममें कि उसका रंग सुनहला होगा, किन्तु मेंगा लेने पर बिलकुल भैंवर-काली निकली। बड़ी हँसी रही। महाराजा साहब ने नामों की निर्धकता बताते हुए 'कंडा बीने लच्छमी' वाली कहाबत सुनाई।

यह सब फिजूलखर्ची होते हुए भी महाराज बड़े खर्चों में सचेत रहते थे। बाहर के सोदागर आते थे। हजारों का सामान पसंद होता। कई दिन सामान की उलट-फर की जाती, आखिर लिया उतना ही जाता था, जितनी गुआहश होती। खर्च के सम्बन्ध में वे हम लोगों की राय मान्य सममते थे। एक बार एक झँगरेज सौदागर ने उनसे पूछा—"आप महाराजा हैं, या आपका प्राइवेट सेकटरी ?" महाराज ने हँसते हुए उत्तर दिया—"हूँ तो मैं ही महाराजा, किन्तु जहाँ तक रुपए-पैसे का मामला है, में अपने दीवान और प्राइवेट सेकटरी के शासन में चलना पसंद करता हूँ, ताकि आखिर में मैं इन्हें जिम्मेदार ठहरा सकूँ।" सौदागर अपना-सा मुँह लेकर रह गया।

रियासत की नौकरी में यदि कठिनाई थी, तो केवल इतनी कि अक्सर विपरीत हित के लोगों को प्रसन्न रखना पड़ता था। अपरिवर्तनशील पंडित और साधुओं तथा प्रगतिशील दीवानों

श्रीर पोलिटिकल अफसरों को एक साथ खुश रखना कठिन कार्य था। यद्यपि दीवान श्रीर महाराजा, महाराजा श्रीर पोलिटिकल एजेंट में कोई विशेप संघषे तो नहीं रहता था, तथापि इन दोनों की रुचि के बीच में संतुलन रख कर ही कोई उच्च राज-कर्मचारी सफल हो सकता है। मैं नहीं कह सकता, इस संतुलन में मैं कहाँ तक सफल रहा? महाराज के देहावसान के परचात् मुक्ते अवकाश प्रहण करना पड़ा, क्योंकि उनके साथ ही उनके प्राइवेट सेक टरी का पद भी गया। मुक्ते अट्ठारह वर्ष में बीस वर्ष के हक की पेंशन मिल गयो। इसके लिए मैं अधि-कारियों का अनुगृहीत हूँ। छतरपुर की मधुर-स्मृति चिरकाल तक रहेगी।

# सैर का मूल्य (मेरी चोरी)

चोरी चित्त की भी होती है और वित्त की भी। यद्यपि साहित्यिक लोग चित्त की चोरी को अधिक महत्ता देते हैं, तथापि मैं आपको वित्त की ही बात सुनाऊँगा। लेकिन घवड़ाइए नहीं ऐसी बात नहीं कहूँगा जिसमें आपको दिल थामने की जरूरत पड़े। अपनी करुणा का उद्रेक फिर किसी दिन के लिए सुरचित रखिए।

मेरा नुकसान तो थोड़ा नहीं था 'मुर्गी के लिए तकुए का ही घाव बहुत होता है' किन्तु उस पर सम्मोहन कला-विशारव, परम भिषगाचार्य कालदेव के जादू भरे हाथ का सर्व-संकट-हरण स्पर्श हो चुका है। यह बात इतनी पुरानी होगई है कि सन-संवत भी भूल चुका हूँ। शायद १६२७-२८ का जमाना था। तब तक में अनाथ नहीं हुआ था मेरे माता-पिता जिन्दा थे। वैसे भी में नौकरी की नाथ से नथा हुआ था। उन दिनों में अतरपुर राज्य के निजी आमात्य (Private Secretry) के गौरवान्वित पद को अपने अकार्य-कुशल अस्तित्व से लिंजत कर रहा था। मालूम नहीं कालिदास ने किस मावना सेप्रेरित होकर मेघदूत लिखा था, किन्तु मेरा अनुमान है कि वे किसी राज्य में

नौकर होंगे, श्रौर उन्हें छुट्टी न मिली होगी, तभी उनके हृदय में मेघ को दूत बना कर श्रलकापुरो नहीं, तो काश्मीर (जहाँ के वह रहने वाले बतलाए जाते हैं) भेजने की कल्पना जाग्रत हुई होगी। मेरे श्राश्रयदाता स्वर्गीय हिंब हाइनेस राजर्षि सर विश्वनाथ सिंह जू देव बड़े उदार थे, लेकिन छुट्टी देने में बड़े कृपण भी थे। श्रोर चीजें तो बिना माँगे हो मिल जातीं थीं, क्योंकि मेरा संकल्प था कि सिवाय छुट्टो के श्रौर कुछ न माँगूगा, किन्तु भोत की भाँति छुट्टी माँगने पर नहीं मिलती थी। नौकरों के स्वर्ण-पिखर में बन्द कीर-सी मेरी स्वच्छन्द श्रात्मा विवशता से छुटपटाया करती।

मेरे जीवन में वह अवस्था आचुकी थी जब जुद्र नदी की भाँति खल लोगध्वीरा उठते हैं और उनके हृदय में बैभव और विलास की इच्छा उठने लगती है। जलेसर के मकान के लिए थोड़ा कर्जा लिया था वह ऋदा हो चुका था। चुन्देलखरह ऐसी फिजूलखर्ची-प्रफ जगह है कि वहाँ धन-संग्रह के लिए वेईमानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ विशक-जाति की स्वामाविक व्यवसाय बुद्धि, कुछ स्त्री के आभूषण्-प्रेम और कुछ कन्या के विवाह की दूरदर्शिता से मैंने पूरे पैंतालिस तोला सोना खरीद लिया था, चार-पाँचसौ रुपया भी पास-बुक में था, हृदय में जवानी की उमझ थी। जब इतरपुर में बहुत से झँमेज वस्पतियों को सैर के लिए आते देखता था तब मैं भी सोचने लगता है कि मैंने हो कौन से राम के बैल मारे हैं जो इस सुख से बब्चित रहूँ। महाराजा के साथ बहुत सैर की थी किन्तु उसमें सपरिवार होने का सुख श्रीर गौरव कहाँ ? दूसरे की श्रधीनता में सुख का उपयोग श्रात्म-भाष की तुष्टि नहीं करता। महाराज के साथ का सफर महाराज के लिए सैर थी किन्त मेरे तिए घोर-कठोर कर्त्तव्य था। अस्त।

ठाट-बाट के साथ सपरिवार बाहर जाने का सुष्यवसर देखने जगा। मेरठ से मेरी धमपत्नी की, भतीजी की, शादी का निमंत्रण ष्याया वह उपेचणीय नथा। यद्यपि काम के नाम तो मैं फली भी नहीं फोड़ता तथापि मेरी उपस्थिति वहां वांक्रनीय थी।

छुट्टी के लिए खींच-तान होने लगी महाराज साहब के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी मुहूर्त के लिए रुके हुए से जान पड़े।

नरेशों की चाकराधीनता, जिसके बल मैं अपना स्थान सुरित्तत समभता था मुमें अखरने लगी। दीवान साहब परिडत सुखदेव विहारी मिश्र थे। मेरे कार्य के अपने ऊपर ले लेने के बचन देने पर ( ऊँचे पद वाले नीचे पदवाले की एवजीदारी बहुत कम करते हैं, किन्तु 'कभी नाव पर लढ़ी और कभी लढ़ी पर नाव' के न्याय से उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया था ) मुमे छुट्टी मिली।

में तो "अष्टकपाली दारिही जब चाले तब सिद्ध" का मानक्रे वाला था, किन्तु महाराजा साहब सायत के उपासक थे। उन्होंने मेरे लिए भी सायत देखने का कष्ट किया। मेरे लिए चौथा चन्द्रमा था जो यात्रा के लिए अनिष्टकर सममा जाता है। लेकिन स्वतन्त्रता के आवेश में चौथे चन्द्रमा तो क्या, आठवें चन्द्रमा की बात नहीं मानता। मैंने सममा मेरे रोकने के लिए बहाना हुँ दा गया है। मैं बालक तो न था, किन्तु अवस्था के हिसाब से महाराजा के सामने बालक ही था। मेरे बाल-हठ के सामने महाराजा का राज-हठ न चला क्योंकि मेरी धर्मपत्नीजी मायके जाने की प्रसन्नता में तिरिया-हठ का संयोग दे रही थीं।

परमेश्वर के घर तक पहुँचने के अनेकों मार्ग हैं किन्तु छतरपुर से अपने घर पहुँचने के दो ही रास्ते थे—एक सीधा आगरा होकर और दूसरा फेरफार का, कानपुर होकर। आगरे का रास्ता घर की मुर्गी को तरह (मैं मुर्गियाँ नहीं पालता हूँ)

ब्याकर्षशहीन हो गया था। नवीनता के उपासक के लिए जब "सैर कर दुनियाँ की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ ! जिन्दगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ ?" की उमंग हृद्योदिध में विलोड़ित होने लगी तो फिर नये मार्ग से जाने का लोभ संवरण करना कठिन था। उस मार्ग के एक-एक लाम बृहदाकार धारण कर मेरे सामने आने लगे। कानपुर के लिए महोबा होकर जाना होगा, आल्हा-ऊदल की वीर-भूमि के दर्शन होंगे, इतिहास-प्रसिद्ध कीर्तिसागर देखने को मिलेगा। शायद यदि जाना चाहूँ तो राम-पद-श्रङ्कित चित्रकूट की पुर्य-भूमि में भव-ताप-शमन करने का सम्बन्धर मिल जायगा नहीं तो उधर के पावन समीर का एकाध मोंका तो लग ही जायगा। कानपुर में पाप-प्रचालिनी, कलिमल-विध्वंसिनी, पुण्यतीया भागीरथी के निर्मल सलिल में मञ्जन और पान का श्रलभ्य लाभ मिलेगा। इससे भी बढ कर एक बात और थी वह यह कि कानपुर में एक सक्जन रहते थे जिन पर मेरे चार हजार रुपये की डिगरी थी, श्रीर इसके इजरा कराने की कानूनी मियाद।तीनचौथाई मेरे सौजन्य और द्याभाव के वश और एक चौथाई आलस्य के कारण जाती रही किन्त मेरी समम में इसकी नैतिक मियाद तब भी बाकी थी। उनका पता-ठिकाना तो इससे अधिक नहीं मालूम था कि वे घी की दूकान करते हैं किन्तु चलते-फिरते उनके दर्शन होने की दूरस्थ सम्भावना अवश्य थी। इस विचार में कुछ अधिक तत्व ही नहीं था किन्तु अपने को घोखा देने तथा अपनी फिज्लखर्ची पर उपयोगिता का आवरण डालने के लिए यह ख्याल अच्छा था। उस मार्ग से जाने में धर्म, अर्थ, काम, मोच्च-रूपी चारों पदार्थ मेरे करतल होने की सम्मावना थी। फिर क्या था ? 'सब यानन तें श्रेष्ठ श्रति द्रुतगतिगामिनकार' का श्रावाहन हुश्रा। महोबा की सड़क कुछ खराब थी। वैसे तो उधर जाने के लिए ड्राइवर लोग

प्रायः त्रानाकानी किया करते थे, किन्तु मेरे साथ उनका त्रफसर मातहती का ही नहीं वरन श्रद्धा-भक्ति का भी सम्बन्ध होने के कारण चक्रपाणि डाइवर ने भी मना नहीं किया। मालूम नहीं स्वयं विष्णु भगवान ही मुक्ते काल के गर्त में लिए जा रहे थे। जाने के लिए मेरा श्रसवाब भी इतना सुडौल बँधा था कि मुक्ते उस पर गर्व होने लगा। मैं भी अपनी निगाहों में बड़ा जॅचने लगा। 'वक्रतुरुड महाकाय' का स्मरण कर मोटर पर सवार हुआ, श्रौर साहत-तुल्य बेग से स्टेशन पहुँचा। स्टेशन पर सामान उतरा और उसके साथ हम लोग भी उतरे। मेरे चाकर राज भो मेरे साथ थे। उन्होंने भोजनादि की सविधा करदी। रात को सवार हो कर नौ बजे कानपुर पहुँचे। यद्यपि कानपुर में कई जान पहचान के लोग थे तथापि उन पर परिवार का भार डालना मैंने नीति विरुद्ध समभा । सराय श्रीर होटल मुसलमानी और अंग्रेजी आधिपत्य के चिह्न होने के कारण प्राचीनता के धार्मिक संस्कार में पले हुए मनुष्य के लिए बर्ज्य-से थे। "येषा कापि गतिनास्ति" ऐसे अशर्या लोगों को काशी की भांति शरण देने वाली धर्मशाला का आश्रय लिया गया। धर्मशाला के चुनाव में ब्रह्म-बाक्य और डॉक्टर-वाक्य की तरह ताँगेवाले का वाक्य प्रमाण माना गया।

श्रानन्दराम की धर्मशाला में मनचाहा स्थान मिल गया। उन कमरों में घर का-सा वातावरण था। दीवारों पर किसी रमणी के मांगल्य-सूचक चित्रण से श्रनुमान होता था कि यहाँ पर किसी का विवाह भी हुआ था। भोजन करके कल्पना-शक्ति कुछ बढ़ जाती है। हाल ही में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थीं, जिसमें एक सज्जन की रेल में चौरी होगई थी। चौरी के श्रनु-सन्धान में उन्हें एक महीना स्टेशन पर ही ठहरना पड़ा, श्रीर उनकी लड़की का विवाह वहाँ के स्टेशन-मास्टर के लड़के से हो गया था। कहानी या चोरी का भाग तो छोड़ दिया श्रीर सोचने लगा हमारी लड़की के लिए सुयोग्य वर मिल जाय तो उसका इसी धर्मशाला में विवाह कर सकते हैं, एक विवाह के लिए इमारे पास ट्रङ्क में पर्याप्त-सा धन था। हम भूल गये थे कि दीवार के भी कान हुआ करते हैं। धन का अस्तित्व बहुत सी बातों को भुला देता है, फिर यह तो जरासी बात थी। हम लोग श्रुङ्गारियों श्रीर व्यसनियों को भाँति शाम की प्रतीचा करने लगे। पाँच बजते ही दो ताँगे मँगाये गये। उनके लिए हम लोगों की संख्या कम थी। सोचा सुख-दु:ख के साथी चाकर को भी सैर के लाभ से क्यों विद्धित रखा जाय। श्राखिर ताँगे में जगह छोड़ने से कौन-सी बुद्धिमानी है! उस समय कोई मुक्तसे यह कहने वाला न था "अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचार-मृद्-प्रतिमासि त्वं मे" नौकरो की जी जवाने वाली कार्य-प्रणाली से छुट्टी पाने की प्रसन्नता, स्वतन्त्रता के आविश और सैर के शौक में उन साधारण बातों को भी भूल गया था, जिनका मैं सदा ध्यान रखता था। अपने पसीने की कमाई का घनी-मूत सार मेरे लिए कोहेनूर से भी नयनाभिराम और मृल्यवान् पैतालीस तोले के स्वर्ण-खरड को मैं जो-जान से प्यारा तो नहीं, किन्तु किसी गोपनीय रहस्य की भाँति सुरित्तत रखता था। छतरपुर में उसके कारण घर सूना नहीं छोड़ता था। जिस बक्स में वह द्रव्य रखा जाता था उसका स्पर्श मेरे सर्वतोभद्र और सर्वतोगहि विश्वस्त चाकर ( उसका नाम भरोसा था ) के लिए भी वर्ज्य था। हाँ तो उस द्वादश-वर्षीय चाकरी-वारिधि की अमूल्य मणि की रचा के लिए नौकर भी न छोड़ा। मेरी धर्मपत्नी के मन में शंका की चीया रेखा आई थी, वह भी बातों के पारावार में जल की चल सहर श्रीर खल की प्रीति की भाँति स्थिर न रह सकी। मेरे कमरे से एक कमरा मिला हुआ था। उसके बीच के किबाड़ों में (देवीजी पर अपनी कर्त व्यशीलता की धाक जमाने के लिए) ताला डाल दिया था। बाहर भी मजबूत ताले से कमरा सुरिह्नत कर दिया। खजाने के प्रहरी की भाँति उसे दो बार खींच कर देख लिया था। इससे अधिक और सावधानी क्या?

मेरे कमरे के दोनों श्रोर कुछ सज्जन, जो दुग्ध-फेन चन्द्र-डयोत्स्ना श्रीर गांधीजी के चरित्र तथा यश से भी उड्डबल, चन्द्रमा के किरण्जाल से भी इलके श्रीर भीने तथा गङ्गाजी के प्रातःसमीर प्रेरित लघु-लघु लहरियों से डर्मिल (चुन्नटदार) सफेद बाइल के कुर्ते पहने थे, ठहरे हुए थे। उनके गले में चमकती-दमकतो स्वर्णश्रङ्खलाएँ महेश की व्यालमाला की भाँति शोमा दे रही थीं। उनका श्रस्तित्व रक्षा की गारण्टी था। फिर मैं श्राशाबादी श्रीर मानव जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला था। मेरे मन में शङ्का क्यों स्थान पाती ?

हम लोग सैर को चले। क्या देखें श्रीर क्या न देखें के सम्बन्ध में भी ताँगे वालों की बात को श्राप्तवाक्य मान कर उनकी मायारूपिणी इच्छा के वशवती हो यन्त्रारूढ़ की भाँति घूमने लगे। जिसे उन्होंने कह दिया "श्रवसि देखिए देखन जोगू" वही हमारे लिए परम दर्शनीय बन गया। उनकी रुचि लोक-रुचि की प्रतीक थी।

जब कभी मैं घरटे के हिसाब से ताँगा किराए पर करता हूँ तभी मुक्ते Time is money (समय ही धन हैं) की सत्यता में विश्वास होता है, किन्तु उस समयं जब रूपये की परवा न थी, तो उसके पर्याय समय की कब चिन्ता होती ? मैं तो अनन्त काल तक घूमता ही रहता। तोँगे वाले का तो एक-एक च्राय दुधार गाय बन रहा था। किन्तु मेरी छोटी बालिका ने रहन की ठानी। वह समय का मूल्य जानती थी। उसके सोने का समय हो गया था। हम लोग धमशाला लौटे, असबाब पर एक उड़ती हुई निगाह डाल कर थके-भाँदे, कमरों के आग सो रहे। बड़ी स्वस्थ निद्रा आई। प्रातःकाल गङ्गा स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले ही थे, खयाल आया कि कुछ रुपया और ले लें, लौटते समय बाजार से कुछ सौदा-पता भी कर लेंगे। देवीजी एक साड़ी खरीदना चाहती थीं। बक्स देखा, ताला खुला था। सोचा गलती से खुला रह गया होगा। रुपयों की थैली की तरफ हाथ डाला, वह गायव! सुनहली जेवर के डब्बों की ओर हाथ बढ़ाया तो वह भी नदारद! सोने के ढेले की गन्ध भी न मिली। यदि कपूर का ढेला होता तो, कुछ दिनों तक कपड़ों में ही उसकी गन्ध रहती। देवीजी का चेहरा फक पड़ गया। 'लो! अब क्या करोगे, चोरी होगई!' आश्चर्यमुद्रा धारण कर मैंने भी चोरी शब्द की प्रतिध्वनि करदी। प्रकृतिस्थ होने पर देवीजी को धोरल बँधाते हुए कहा—'अभी पुलिस को लाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि पता न लगे।'

मैं उन्हें वहीं छोड़ कर पूँछता-पाछता थाने की छोर लपका। जहाँ जिधर देखूँ वहीं समाटा। 'दारोगाजी कहाँ हैं ?' 'एक वमकेस की तफतीस में गये हैं।' 'छोटे दारोगाजी हैं ?' 'कोर्ट-साहब के यहाँ गये हैं।' कोई मुहर्रिर, मुन्शी, ख्वाँदा, कान्सटेविल रिपोर्ट लिखने वाला न मिला। मैं मुँ मला कर कोतवाली की तरफ जाने ही वाला था कि छोटे दारोगाजी आ गये। उनसे मैंने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने सहत्यतापूर्वक सुनने के बजाय मेरे ऊपर अविश्वास प्रकट किया। 'इतना सोना कहाँ से आया ?' रियासत को नौकरी का नाम लिया, तो मेद-भरी दृष्टि से कहने लगे 'तमी आपको कुछ परवा नहीं है! छोड़ कर चल दिये सेर करने!' मुमसा निरिममान पुरुष भी ऐसी अपमान-जनक बातचीत न सुन सका। मैंने जरा कड़े स्वर से कहां—'यदि आपको रिपोर्ट लिखनी है तो लिखिए नहीं तो मैं जाता हूँ। मेरे

पास फिजूल वक्त नहीं है।' वे मेरे साथ धर्मशाला गये। दो-एक आदिमियों के वयान लिये, एकाध जगह सामान इधर से उधर कराया, गालियों का कोष खाली किया, वस तफतीश की खाना पूरी हो गई। मैं डी० एस० पी० के यहाँ गया। छतरपुर की प्राइवेट सेक्रेटरीशिप के कार्ड की चोरी नहीं हुई थी। उसके बल पर डी० एस० पी० के बँगले में तुरन्त प्रवेश मिल गया। उसने बातचीत तो सहदयता से सुनी, लेकिन किसी विशेष अफसर को तैनान करने से इन्कार कर दिया। राजनीतिक जुर्मी (Political Crimes) की छान-बीन में अफसर अधिक व्यस्त थे। बँगले से निकलते ही चपरासी ने इनाम के लिए सलाम किया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन करता भी क्या? हारे जुआरो की भाँति ताँगे पर आ बैठा।

दूसरे दिन नौ बजे से तीन बजे तक इन्तजार करने के बाद कोतबाल साहब के दर्शन हुए । बड़ी दीनता धारण करने पर उन्होंने एक नवयुवक इन्सपेक्टर को मेरेसाथ मेजा। उसकी सलाइ से मेरे पड़ौस के सफेद-पोश लोगों की कलकत्ते के पते पर तलाशी के लिए वहाँ के सुपरिटेंन्डेन्ट महोदय को तार दिया गया, वहाँ से जवाब आया कि कलकत्ते में वह गली ही नहीं है। मैं अपना-सा मुँह लेकर रह गया।

इतरपुर से माल खरीदने आये हुए पुरोहितजी ने परिस्थिति का अध्ययन कर मुमे बतलाया कि चोरी किस तरह हुई होगी। सींक की ओट पहाड़ की बात निकली। मेरे कमरे से मिले हुए कमरे के बीच में जो किवाड़ थे उनमें देशी तरह की सॉकल थी। उसके कुएडे के छोर पीछे की ओर मुद्दे थे, वे नरम-लिवया के थे, सहज ही में पीछे से सीधे किये जा सकते थे। कुएडों के पीछे ठोंक कर किवाड़ खोलने में विशेष बुद्धिमानी की जरूरत न थी उस काम को मैं भी कर सकता था। मेरा अझान-तिमरान्ध दूर हो गया। बेचारा ताला क्या करता ? चोरी भी एक क्ला \* है।

दो दिन की छान-बीन में पता चला कि उस रोज ठगों का एक दल कानपुर छाया था। उसने जुग्गीलाल, कमला पित के यहाँ, कलकत्तं की दृकान से, यह तार दिलवाया था कि उस गोल के व्यक्ति विशेष को पाँच हजार दे दिये जायँ। उनका मुनीम उस कांसे में नहीं छाया। वार खाली गया। वे तो वच गये, में गरीब मारा गया। ४०००) नहीं, तो पचीस सौ से कुछ ज्यादा चार के हाथ लगे। मुच्छकटिक के नायक चारुदत्त की भांति मैंने भी संतोष कर लिया कि चोर हमारे घर से निराश नहीं गया। उसकी विद्या सफल हुई। वह जरूर सायत देखकर चला होगा।

तीन रोज की इक्के ताँगे की दौड़-धूप और तारवर्की में मेरी जेब का भार श्राधा रह गया, और जब जलेसर जाने मात्र का किराया मेरे पास बचा, तो दो दिन का स्थगित गङ्गा-स्नान का कार्य पूरा कर मैंने जलेसर का टिकट कटाया। जलेसर से मेरठ श्राया वहाँ मेरी देवीजी के भाई साहब ने हम लोगों को एक कमरा दिया, उसके लिए एक छ लीवर काः मजबूत ताला भी देने लगे। ताला देख कर मुके भाग्य की बिडम्बना पर हँसी श्राई। जब कुछ माल ही न रहा, तब ताले की क्या जरूरत?

माल्स नहीं मेरी चोरी क्यों हुई ? पूर्व जन्म के पापों के उदय होने से या इस जन्म की गफलत के कारण ? जो कुछ भी हो, कनक से सौगुनी कनक की मादकता का नशा हिरन हो गया! छुट्टी लेने और चोरी होने का यही फल हुआ कि मैं अपना काम-काज रुचि और तन्मयता के साथ करने लगा।

<sup>\*</sup> इसी कला से चमत्कृत होकर मैंने 'चोरी एक कला' शीर्षक लेख सी लिखा है। वह पुस्तक के अन्त में दिया जायगा।

## पट-परिवर्तन

# ( छतरपुर से विदा और आगरे में घर की तलाश )

यद्यपि गुरुजनों ने चाकरी को निकृष्ट कहा है तथापि स्वर्गीय
महाराज की कृपा श्रीर उनके सौजन्य से नौकरी का जुआ
बहुत मुलायम हो गया था। श्रारम्भ में तो मैंने रस्सा तुड़ा कर
भागने की कई बार सोची थी श्रीर कभी-कभी कि न होते
हुए भी स्वतन्त्रता के स्वर्ग की कल्पना कर महात्मा तुलसीदासजी
के 'कबहुँक हौं यह रहनि रहोंगो' के श्रनुकरण में कुछ ऐसी
पंक्तियाँ अपने गर्धव-स्वर में गाया करता था—

कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो।
भूलहुते नहिं, पुनि, मुनि-दुर्लभ चाकर वृत्ति गहोंगो॥
श्रापुहि सासित रहि, पर-सासन में नहिं चित्त धरोंगो॥
श्रापुहि सासित रहि, पर-सासन में नहिं चित्त धरोंगो॥
श्रावागमन छाँ इ महलन को कुटिया माहि बसौंगो॥
श्रातहि डिठ-डिठ नित शाची में नभ-लाली निरखोंगो॥
रूखी-सूखी खाइ सबन सौं ग्रेम-नेम निबहोंगो॥
नाथ पद्या बिनु कालिन्दी कूलन माँ हि सुखी विचरोंगो॥

समय बीतने पर मैं नौकरी की लीक में पड़ गया श्रौर कैदी की भाँति श्रपने बन्धनों से प्रेम करने लगा। में श्रपनी सन्तोपवृत्ति के कारण छतरपुर की नौकरी में बिना मरे ही स्वर्ग देखने लगा था। यदि कोई मुक्त से कुशल पूँछता तो गर्व से कह देता छुशल क्या पूंछते हैं छुशल से भी ज्यादह है, लेकिन में भूल गया था 'बीखो पुख्ये मत्यंलोकं विशन्ति'। में वैसे तो पुरुषार्थवाद में विश्वास करता हूँ किन्तु 'यत्ने छुते यदि न सिद्धधित' तब में भाग्यवाद का श्रनुयायी हो जाता हूँ। उसमें छुछ संतोष मिलता है।

महाराज साहब् के दुखद देहावसान होने पर मुफ्ते नौकरी की श्राशङ्का श्रवश्य हुई किन्तु भक्त न होते हुए भी भगवान् रामचन्द्र की उस मुखान्युजश्री का 'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मन्ते बनबासदु:खतः' ध्यान कर मेरा चित्त विचलित नहीं हुन्ना। पीलि-टीकेल एजेन्ट साहब तथा दीवान साहब की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक कमी (Retrenchment) का कठार चलाने में प्रवृत्त हो गया। मैं सममता था कि इस सहयोग के कारण मेरी गर्दन बची रहेगी लेकिन बकरे की माँ कबतक खैर मनाती ? स्वयं मौत के फरिश्ते को भी मौत का सामना करना पडता है। यद्यपि में प्राइवेट सेकरेटरी के साथ रियासत में श्रौर कुछ भी था फिर भी मेरा प्रधान-पद प्राइवेट सेकरेटरी का ही था। महाराज के देहावसान के साथ उस पद का भी अन्त हो गया था। मुम्ते पोलिटिकैल एजेन्ट का शिष्टतापूर्ण पत्र मिला। मुक्ते नयी श्रायोजना में स्थान न दे सकने का खेद प्रकट करते हुए उदार पेन्शन दिलाने का बचन दिया गया। पेन्शन देने में मेरे साथ उदारता हुई लेकिन नौकरी बनी रहती तो और भी अच्छा होता। उस पत्र को देखते ही मेरे शिष्य श्रीर मित्र पंडित रामनारायण बोले 'लिखत सुधाकर लिखगा राह' किन्त मैंने उनको डाटते हुए कहा 'हुइ है वही ज राम रचि

राखा, को किर तर्क बढ़ाबिह शाखा'। मैं उस पत्र को 'विधि का लिखा को मैटन हारा' कह कर अपने जाने की तुरन्त तैयारी करने लगा। किन्तु धीर होते हुए भी मन में एक बार यह भावना आई थी 'या खुदा यह आफत का प्याला मेरे सामने से टल जाय'। प्रभू ईसामसीह तक ने मौत के प्याले के टलने की प्रार्थना की थी, फिर अस्मदादिकानां का गणना ? लेकिन नौकरी छूटना मौत न थो, और फिर पेन्शन भी तो थो। मैंने उस प्याले को मीरा की भांति भगवान का चरणामृत समम पी लिया।

हर हाइनैस राजामाताजी ने मुम्ने अपने निजी कामकाज की देखमाल के लिए कुछ दिनों रोकने की इच्छा प्रकट की किन्तु मैंने उनकी कुपा का लाभ उठाना उचित न सममा क्योंकि 'स्थान भ्रष्टाः न शोभन्ते केशाः दन्ताः नखाः नराः'। रियासत के अधिकारियों ने मेरे साथ इतनो कुपा की कि जब तक मैं असबाब के प्रबन्ध करने में लगा रहा तब तक मुम्ने यह अनुभव नहीं होने दिया कि मैं किसी प्रकार से स्थानच्युत हूँ। सवारी नौकर सब वैसे ही लगे रहे, आदर-सत्कार भी वैसा ही था लेकिन यह सब शोभा मुर्दे के कफन की सी ही शोभा थी, शब को घर से बाहर ही जाना पड़ता है। मुर्दे से मेरी दशा कुछ खराब थी। उसको आराम से लंटा रहना पड़ता है। मुर्मे उठकर खुद जाना था—आलस्य भक्त होते भी मैंने अपने को उठाने में काफी जल्दी की।

मनुष्य नौकरी छूटने पर बेफिक नहीं हो जाता, उसे बहुत-सी नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबको थोड़ी-बहुत इनाम-कक्सीस भी देना आवश्यक-सा हो गया था। शायद उससे ज्यादा, जो नौकरो लगने पर खर्च करना पड़ा हो। नौकरी लगने पर मैंने किसी को कुछ इनाम नहीं दिया था। सब से बड़ी समस्या असबाव और जानवरों की थी। असबाव इस तरह से बाहर निकला मानों कुरकी हो रही हो। कुछ सामान

बाँटा भी। वह दृश्य ऐसा था मानों घर में आग लगी हो और लोग सामान ढोकर ले जा रहे हों। खैर, सामान स्टेशन तक ढोने के लिए रियासत से पूरी बार-बरदारी मिली। जैसे-तैसे स्टेशन पहुँचा; यद्यपि धनवान तो नहीं हूँ, तथापि मैं बड़े श्रादमियों का सा जालस्य अवश्य रखता था। मैं यह चाहता था कि कोई मुमे और मेरे सामान पहुँचाने का ठेका ले ले; किन्तु ठेकेदार लोग सेवा-समिति के सदस्य नहीं होते । सामान की समस्या ने मेरी द्यन्य समस्यात्रों को भुला दिया। स्टेशन-मास्टर ने मेरा श्रांतिम संस्कार बहुत शीघ कर दिया; लेकिन यह समस्या थी कि सामान लेजाकर उसे रक्खेंगा कहाँ ? मैं चाहता था कि जिस प्रकार महारास की रात्रि में चन्द्रमा की गति स्थगित हो गई थी. उसी प्रकार रेल की भी गति स्थगित हो जाय और जब मैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर निवास-स्थान तलाश लूँ, तब ही रेल पहुँचे। मेरे एक मित्र ने पहले से ही यह आशंका की थी। उन्होंने मुभे उपदेश भी दिया था, कि पेश्तर मकान तलाश कर लो. तब समान और घर के लोगों को ले जाना किन्त दो बार आने-जाने का कष्ट कौन उठाता ? यदि जान-जोखों न हो तो मुक्त में थोड़ी साहस-वृत्ति (Adventurous spirit) भी है और भक्त न होते हुए भी ईश्वर पर विश्वास है। सोच लिया राम बेडा पार करेंगे।

मेरा घर का भी एक मकान है। उसके निर्माण के लिए न मेरा प्रस्ताव था और न कोई प्रयत्न और पुरुषार्थ। मैं तो वर्तमान का ही ध्यान रखता हूँ। न इस लोक के भविष्य का नपरलोक के। खब तो चैन से गुजरे तो मैं खाकबत का नाम भी न लूँ। पूर्वजों के स्थान से मुक्ते प्रेम नहीं। "तातस्य कूपोऽयमिति ज वाणाः चारं जलं कापुरुपाः पिवन्ति", किन्तु मैंने यह नहीं सोचा कि खाज कल खारी जल भी मुश्कल से मिलता है। खैर, जैसा कि मैं पहले

ही कह चुका हूँ। मैंने मित्र का कहना नहीं माना। मूर्ख श्रीर बड़े श्रादमी दोनों ही 'परोक्त' न मन्यन्ते' वाले सिद्धान्त के श्रनुयायी होते हैं।

मैं रेल में सवार हो गया। एक चाकर को जानवरों की सेवा के लिए छोड़ा और एक अपनी सेवा के लिए; क्योंकि हम सब चाकराधीन हैं और फिर जानवर भी हैं। उनका समानधर्मी होने के कारण उनको में छतरपुर न छोड़ सका। न वे गुण में अच्छे थे और न रूप में, फिर भी अपने होने के कारण उनसे मोह था। उनकीं कीमत से भी अधिक उनका भाड़ा देना पड़ा। रेल यथा समय आ गई। स्टेशन पर सामान उतारा, कुछ मेरे डब्बे में था और कुछ गार्ड के।

मकान तो निश्चित था नहीं जो एकदम से चला जाता । इतनी ही गनीमत थी कि रात की ट्रेन से नहीं उतरा । बीबी-बच्चों को स्टेशन पर ही छोड़ा । मैं और मेरे चिरंजीच इच्ट मिन्नों की सहायता से मकान की तलाश में निकले । यद्यपि हम दोनों भिन्न-भिन्न श्रोर गये तथापि एक ही स्थान में मिल गये । वे ही इने-गिने मकान थे, जिनको सब लोग बतलाते थे ।

मन में रईसों की बूसमाई हुई थी। स्टेशन के पासके मकानों को तो इसलिए नहीं पसंद किया कि रेलगाड़ी के छुए से स्वास्थ्य खराब होगा और आवाज से निद्रा में बावा पड़ेगी। ऋषि मुनि नहीं बनना चाहता था; गीताजी में कहा है:— "या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागित संयमी।" शहर के मकानों में तो स्वास्थ्य और निद्रा के राम ही मालिक थे, दुमंजिला, तिमंजिला अवश्य थे, पक्के भी थे, नलदेव उनमें निरन्तर वास कर उनकी शीलवान (सीलवाले) बना रहे थे। मालिक मकान उनको कोई संद्रक की उपमा देता, कोई कहता कि इसमें चोर की गित नहीं। मैं उनसे कह देता—महाशय, इसमें सूर्य

तक की गित नहीं, तो चोर की कहाँ ? चोर बेचारे तो बड़े उपकारी होते हैं। वे अपनी जान पर खेल कर हमारे मकान को
हवादार बना देते हैं। कोई कहते कि इस मकानमें बन्दर नहीं आ
सकते हैं। मैंने उत्तर दिया—महाशय मैं रावण का वंशधर नहीं
जो उनसे डक्षा में तो पवन का भक्त हूँ। यदि उस भक्ति के
नाते पबन सुत के अनुयायी मेरे घर पर कृपा करें, तो मुमे
खेद नहीं। चोर का भी भय नहीं क्योंकि एक बार मैं स्वतन्त्र
अमण और वायु सेवन की न्यौद्धावर सत्ताइस सौ ठ० अपण
कर चुका हूँ। जिस प्रकार प्लेग या हैजा होने के पश्चात मनुष्य
उन रोगों से निर्भय हो जाता है, मैं अपने को चोर-प्रूफ समक्तने
लगा था,। इससे चोर-प्रूफ मकान की आवश्यकता न थी।

मकान तलाशते-तलाशते शाम हो गई, आखिर घर बालों का ख्याल था। मेरे कुछ इप्रमित्रों ने, जो मेरे साथ थे अपने-अपने घर ले जान का आप्रह किया। मैने सोचा कि तलाश कोलंबस (Columbus) की सी यात्रा तो है नहीं। आज न सही, कल तो अवश्य सफलता देवी के दर्शन होंगे। अपना मारी असबाव एक मित्र के यहाँ भेज, हम लोग चंद्र-महल होटल में ठहर गये। अभी नौकरी की साहिबी का नशा नहीं उतरा था। सावन के खंधे को हरा-हरा ही सुमता है। दूसरे रोज फिर जसी धुन में होटल से निकले। फिर वही किस्सा! वैसे ही मकान और वैसो ही बातें।

राहर के बाहर मकान तलाशने की ठानी, तो वहाँ किसी कोठी का किराया अधिक था और जिसका अधिक नहीं था, वह शाहर से दूर निर्जन स्थान में थी कि जहाँ तक पहुँचने में तांगेका किराया देते-देते दिवाला निकल जाता। मैं तो स्थास्थ्य-सुधार के विचार से और कुछ घटी हुई आय के कारण पैदल ही आता जाता। इससे चमड़ी तो नहीं पर दमड़ी अवश्य बच जाती और समय भी कट जाता। किन्तु, मेरे चाकर देव क्यों पैदल आते-

जाते ? न तो उनका स्वास्थ्य ही खराब था और न उनकी पैनरान ही होगई थी। (मेरी हुई थी, उनकी नहीं) खैर, बाहर की कोठी का भी ठीक न पड़ा। किराये और खर्च का सवाल था 'चाहिय अभी जुरे निह छाछी' दूसरा दिन यों ही गया। जानबरों के डब्बे आजाने की सूचना मिली। अब मकान की समस्या और भी तीब्र होगई। में तो होटल में ही रह जाता; किन्तु जानबर तो होटल में न रहते! बाहर की कोठी में जानबरों का सुभीता था, तो संकुचित आय वाले आदमी का सुभीता न था और शहर में किराये का थोड़ा-बहुत सुभीता था, तो जानवरों का नहीं।

होटल में ठहरने का मेरा गर्व चुर्ण हो गया था। अपने मित्र के यहाँ घरवालों को पहुँचा दिया । मकान की खोज कोलंबस की यात्रा से भी बढ़ी-बढ़ी ज्ञात होने लगी। मित्र ने जानवरों के ठहरने का एक पड़ोसी के यहाँ बन्दोवस्त कर दिया। स्टेशन पर जानवरों का स्वागत करने गया। वहाँ जानवरों की चुङ्गी का सवाल उठा। मु'शी ने कहा-'फी जानवर खाठ खाना लगेगा।' मैंने तर्कशास्त्र में पढ़ा था कि All men are animals (सब मनुख्य जानवर हैं।) मुक्ते शंका हुई क्या हम लोगों की चुक्की लेना स्टेशन मास्टर भूल गये ? मैंते कहा-श्रच्छा शरहनामा दिखाइए।' शरहनामें में यह पढ़कर संतोष हुआ कि आठ आना फी पूँछ महस्रल लगेगा। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमको पुच्छ-विषास-हीन बनाया। रास्ते में एक कोठी देखी, उसका ऊपर का खरह खाली था। मकान मालिक से पूछा कि इसमें गाय-भैंस का समीता है या नहीं ? उसने तुरन्त उत्तर दिया आपकी गाय-भैंस क्या कुर्सी-मेज पर बैठती हैं जो ऊपर रहेंगी। स्वाय श्रीचित्य को भूल जाता है।

जानवरों को घर पहुँचा कर एक और कोठो देखी, उसमें किसी राज्य के ex-minister का साइनबोर्ड लगा हुआ था। मैं भ एक राज्य का निकाला हुआ था। सुप्रीव और रामचंद्र की सी मैत्री का हिसाब समभ कर (हम दोनों ही हत्राजदारा तो नहीं, परन्तु हत्राज अवश्य थे) बादरायण सम्बन्ध से उनके यहाँ गया कि शायद उसमें स्थान मिल जाय। उन्होंने कहा—हम मकान छोड़ रहे हैं; पूरे मकान के लेने की मेरो हिम्मत कहाँ थी? मैंने उस मकान के लिए मन में बड़ी-बड़ी कल्पना कर रक्खी थी। खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा, एक कोढ़ी। एक और साइन बोर्ड लगता ex-minister और एक और लगता ex-secretary, पूरा बानिक बन जाता। यह संगठन ईश्वर को मंजूर न था। होटल में किराये का बोम था, तो मित्र के घर एहसान का बोम । साँप छाड़ूँदर कीसी गित होगई। दोनों में से एक भी बोम हल्का न था। मैं एकान्त में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा—"अब मैं नाच्यो बहुत गुपाल"।

ईश्वर-प्रार्थना के स्रातिरिक्त नाना प्रकार के मंसूचे बांधा करता था। मैं सोचता था कि किसी स्रख्वार में विज्ञापन निकाल दूँ कि. जो मुसे खातिरख्वाह मकान तलाश दे, उसे मैं १००००) इनाम दूँगा। विज्ञापन का ही खर्च था। १००००) रु० के नाम उतने पैसे भी न थे; लेकिन यह संतोष था कि मकान के खातिरख्वाह होने का निश्चय करना तो मेरे हाथ में है, इस लोभ में बेकार लोग मेरे लिए सगर के पुत्रों की मांति शहर भर की खोज डालेंगे; लेकिन बिना कुछ दिये, किसी के परिश्रम से लाभ उठाना मेरे सिद्धान्तों के विरुद्ध था। देने को मेरे पास घर के किवाड़ भी न थे। हाँ, एक चीज स्ववश्य थी, जो देने से घटती नहीं। एक स्थानीय विद्यालय में स्वनाहारी रूप से विद्यादान करने लगा। कुछ विद्यार्थियों ने गुरुद्दिगा के रूप में मेरी खोज स्वपने हाथ में ली। विद्यार्थियों ने वानर-राज सुप्रीव की स्वपेना स्थिक मित्रता दिखाई। मुसे उनको धमकी देने की

या भय दिखाने की श्रावश्यकता न पड़ी। उन्होंने खोज कर ही स्टेशन के पास का मकान बताया। मैंने उस मकान को भीतर से न देखा था । उसके बारे में मेरा निर्णय युक्ति-त्र्याश्रित ( A priori ) था, अनुभवाश्रित नहीं । उन्होंने मुम्मे निरीक्तण का परामर्श दिया। सची बात को बालक से भी प्रहरा करनी चाहिए। मैंने जाकर मकान देखा वह नया था। कारीगरों ने उसे बना कर हाथ भी न घोये होंगे। उसमें नल देव का अभाव था: लेकिन भगीरथ रूप मेरे चर देवों ने मुम्हे आखासन दिलाया कि उनके रहते मुमको जल का कप्ट न होगा। मकान की . स्वच्छता के आगे और सब कठिनाई विलीन हो गई। केवल मेरे श्रभिमान को श्राघात पहुँच रहा था, कि 'खेंच मोची के मोची' वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। पहले यदि उस मकान को देख लेता तो इतनी परेशानी से बच जाता। शायद पहले रोज देखने पर पसन्द भी न त्राता। घक्के खाकर ही मनुष्य की त्राक्ल ठिकाने आती है। सभी धक्के लगे सो लगे. संसार के ज्ञान-भएडार में वृद्धि हो गई। ईश्वर की खोज के लिए एक उपमा श्रीर बढ़ गई। ईश्वर श्रपने पास होता हुआ भी लोग उसको दूर-दूर खोजा करते हैं। अस्तु मेरी खोज का अन्त निकट दिखाई पड़ने लगा। किन्तु अभी थोड़ी प्रह-दशा रोष थी।

मकान की खोज हो गई। पर मालिक मकान का पता न था। उनकी खोज का भार अपने सिर पर ले लिया; आखिर वे मिले और मेरे भाई के मिन्न निकले। उन्होंने कहा कि आपने फौरन ही क्यों न खबर की? मैंने कहा—न आप सर्वज्ञ थे न मैं ही। सुदामा को भी पूछते-पूछते श्रीकृष्ण के दरवाजे तक जाना पड़ा था। उनसे किराये की अधिक बातचीत न करके उनका बताया हुआ किराया, आज्ञा गुरूगामिन शिरोधार्थ किया। मकान की चानी ले, इतना

प्रसन्न हुन्ना मानों स्वर्ग की चाबी मिल गई हो ! मैंने चाबी श्रीमती जी को अर्पण की । जिस प्रकार धनुष तोड़ने से श्रीरामचंद्र जी को जानकी जी के साथ जय, कीर्ति और न जाने क्या मिला उसी प्रकार उस चाबी के साथ मित्र के श्रहसान से मुक्ति, कर्मण्यता का सार्टीफिकेट, पैरों के लिए विश्राम, लामकां होने के गौरव से छुटकारा और न जाने क्या-क्या मिला। श्रव में उस मकान में मुख से रहता हूँ। रेल के श्रावागमन से घड़ी के श्रावा को पूर्ति हो गई। सब यात्राएँ मुलम हो गई। घर से बाहर पदार्पण करते ही प्लेटफार्म मिलता है, तो तांगेवालों से किराया टहराने की यम-यातना से बच जाता हूँ। दीनद्याल के कान में भनक पड़ गई, किन्तु देर में। खैर, देर श्रायद दुक्स श्रायद। श्रव ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुम चाहे सहस्त्र बार जन्म लेना पड़े पर मकान को खोज से बचा रहूँ।\*

अयह पार्थना स्वीकार सी हो गई है। रेलवे प्लेट-फार्म का सान्तिष्य तो बहुत दिन नहीं रहा। श्री महेन्द्रजी की क्रुपा से जैन बोर्डिङ्ग हाऊस की वार्डनशिप मिलगई। उसके पश्चात् श्रपना मकान बना लिया। उसकी करुए कथा आगे पहिए।

#### मेरा मकान

### ( मेरी मूर्खता की साकार मूर्ति )

मुराल-सम्राट् शाहजहाँ जब क्रेंद में थे, तब उनसे पूछा गया कि आप क्या काम करना चाहेंगे ? उन्होंने उत्तर दिया—लड़कों को गढ़ाना। इसके प्रत्युत्तर में उनके सत्रादतमंद पुत्र शाहंशाह औरंगजंब ने करमाया कि अञ्चाजान, आपके दिमाश से बादशाहत की बू अभी नहीं गई है।

इतरपुर-राज्य से लौटने पर मैंने भी जैन-बोर्डिझ-हाउस, आगरे की अनाहारी वा अनारी (Honorary) आश्रमाध्यक्ता (वार्डन-शिप) स्वीकार की। लोग कहेंगे, मेरे दिमारा से भी राज्य की बू नहीं गई थी, ठीक है। प्रोफ सरी में तो निजी संबंध का प्रायः अभाव होने के कारण अधिकार की मात्रा कम रहती है, वार्डनशिप में घनिष्ठतर सम्बन्ध होने के कारण वह कुछ अधिक हो जाती है। किन्तु मेरे मत में शासन का अभाव ही शासन की श्रेष्ठता थो (That Government is best which governs least)। दुर्भाग्य-वश मेरे सिद्धांतों के लिए जैन-बोर्डिझ-हाउस का वातावरण उपयुक्त न था। विद्यार्थियों में प्रीति का भय बहुत कम था और भय की प्रीति भी अधिक न थी। अधिकारी-

वर्ग भी 'भय बिन होइ न प्रीति' के पूर्ण अनुयायी और दण्ड-विधान के घोर समर्थक थे। वे मेरी अपेचा कुछ आदर्शवादी भी अधिक थे, बीसवीं शताब्दी की अँगरेजी सभ्यता में पालित-पोषित बाबू लोगों से निशाचरी वृत्ति (रात में चरने या खाने की वृति) छुड़ाना चाहते थे। मैं चाहता था कि राम-राज्य की भाँति 'दण्ड जतिन कर' ही रह जाय, अर्थात् दण्ड सजा के रूप से उड़ जाय, और दंड (डंडा) केवल संन्यासियों के हाथ में ही रहे, किन्तु राम-राज्य कलियुग में कहाँ ?

में यह अवश्य कहूँगा कि सब विद्यार्थी दंड के अधिकारी न थे। दंड के अधिकारी लोगों ने भी मेरेसाथ कभी उदंडता का ज्यवहार नहीं किया। मेरे प्रति उनका सोजन्य-भाव ही रहा। उनमें इतनी शिद्या न थी कि वे यह समभें कि बन्धन में ही मुक्ति है, आत्मसंयम में ही आत्मसम्मान है। अधिकारियों का भी मेरे प्रति सौजन्य ही रहा, इसीलिए मतभेद होते हुए भी, कोई वैमनस्य नहीं हुआ।

मैं यह सममता था कि स्वर्ग से भी पुर्य ची सहिते पर लोग मत्येलोक में भेज दिए जाते हैं, फिर राज्य और अधिकार के लिए भाग्य का बहुत दिन आश्रय लेना बुद्धि-मानी का काम नहीं था। सम्राट् एडवर्ड अष्टम को ऐसे राज्य को छोड़ने में, जिस पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, एक मुहूर्त की भी देर न हुई, तो मुक्ते अपने छोटे-से राज्य छोड़ने में देर लगाना स्वार्थपरायणता की पराकाष्टा प्रतीत हुई। मैंने त्यागपत्र भेज दिया। त्याग-पत्र सखेद स्वीकार भी हो गया। इतने में प्रीष्मावकाश आगया, मुक्ते पेन्शन-स्वरूप अधिकारियों के सीजन्य-वश बोर्डिङ्गहाउस के कार्टरों में दो मास और ठहरने की बिना माँगे आज्ञा मिल गई।

श्राज्ञा तो मिली, किन्तु मुक्ते नीति-वाक्य याद श्राया कि 'स्थान-भ्रष्टा न शोमन्ते केशाः दन्ताः नखाः नराः ।' इसलिए मैंने भविष्य के बारे में विचार किया। किराए के मकान मिल सकते थे। थोड़े किराए के मकान पसन्द नहीं ज्याते ज्योर अच्छे मकानों का किराया इतना अधिक था कि इसके प्रतिमास अदा करने में मेरे पैर सौर से बाहर निकल जाते। भूखां नहीं तो जाड़ों अवश्य मर जाता।

जलेसर में मेरा पैतृक घर है, किन्तु वहाँ न तो बचों की शिक्षा का प्रबन्ध और न मेरे स्वाध्याय का सुमीता था! वहाँ चुक्की की चर्चा और निरोह जर्जरितकाय किसानों को ज्ञातक्क-भार से दबाने और मरों को मारने की शेखी बचारने वालें शाह-मदारों, सत्ताधिकारी जमींदारों तथा अनारी मजिस्ट्रेटों की गर्वोक्तियाँ सुनने के सिवा क्या रक्खा था ? यद्यपि मैं चीया तेज था तथापि मुक्तमें दूसरों का प्रताप न सहने वाला सहज न्वभाव बना हुआ था, फिर जलेसर में मेरी कहाँ गुजर ?

श्रागरा में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण उससे विशेष मोह हो गया है। उसकी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। लोमश ऋषि को श्रादर्श मान कर मकान बनाने के, सिद्धान्त- रूप से, मैं खिलाफ हूँ। लोमश ऋषि की इतनी श्रायु है कि जब बद्धा का एक वर्ष होता है, तब वे श्रपने शरीर का एक बाल नोच कर फेंकते हैं श्रीर इस प्रकार जब उनके सारे शरीर के बाल निकल जायँगे, तब उनकी मृत्यु होगा। वे भी श्रानित्यता के भय से मकान नहीं बनाते, श्रीर श्रपनी भोंपड़ी को श्राज तक सिर पर लिये फिरते हैं। मेरे श्रार्थिक सलाहकार भी मकान बनाने में सहमत न थे। किन्तु चिड़ियाँ श्रपने नीड़ में विश्राम लेती हैं, साँप के भी बाबी होती है, भेड़िया श्रपनी माँद में रहता है, चूहे भी श्रपने लिए बिल खोद लेते हैं तो मेरे शरीर को श्रातप श्रीर मेघ से सुरक्तित रखने के लिए एक दृदा-फूटा मकान भी त हो,

आत्मभाव जाग उठा, 'धिग् पौरुषं, धिगैश्वर्यम्'। मैं सोचने लगा— दीन सुदामा के पास भी शायद एक भोंपड़ी थी। यदि किराए की मोंपड़ी होती, तो कृष्ण भगवान उसके स्थान में सोने के महल न बनवाते क्योंकि मालिक मकान उन्हें अपने बतलाने लगता। किराए के मकान के सम्बन्ध में कॉलरिज आदि श्रॅगरेजी के सुकवियों की करुण कथाएँ पढ़ी थीं। सुना जाता है, एक बार वे बड़ी सुन्दर कविता लिख रहे थे, जिसे उन्होंने स्वप्त में रचा था। वह संसार की सर्वोत्तम कविताओं में से प्रक होती, किन्तु वे कुछ ही पंक्तियाँ लिख पाये थे कि मकान वाले ने आकर घोर तकाजा किया और कवि महोदय की जिह्नाम सरस्वती हंसारूढ़ हो ब्रह्मलोक चली गई। संसार एक सुन्दर कविता से बिक्कत रह गया। यह कथा पढ़ने के पश्चात् सुके किराए के मकानों से चिढ़-सी हो गई है। सुफ्त के मकान श्रव भाग्य में कहाँ ? जेल जाने की शरीर में सामर्थ्य नहीं। श्रस बस, अपना ही मकान बनाने का कठोर सङ्कल्प किया। अच्छा है, मकान बनेगा, तो कुछ शगल ही मिल जायगा। पढ़ने से ऊबं हुए मन को कुछ व्यसन न होना सुमे अखरता भी था। इस सम्बन्ध में मैंने एक सबैया भी लिखा है-

तास छुए नहिं हाथन सों, सतरंजहु में नहिं बुद्धि लगाई। देनिस-गेम सुहाय नहीं, फुटबॉलहु पै नहिं लात जमाई॥ फेरम-मर्भ न जान्यहु, पेखत, क्रीकेट-कंदुक देत दुहाई। जीवन को सुख पायु न रंचक लेखन में निज बैस गमाई॥

जब मैं किसी बात का सङ्ग्रस्य कर लेता हूँ, तो उसकी पूर्ति के लिए अन्धप्राय हो जाता हूँ। आवेश-वश आगा-पीछा नहीं देखता। कल्पना के कल्पतक के नीचे बैठे नये मकान के स्वर्णमय स्वप्न देखने लगा। मैं सोचता था, थोड़ा-सा ही द्रव्य लगा कर एक ह्योटा-सा मकान बना कर उन्मुक्त वातावरण में रहूँगा। मकान के लिए जमीन तलाशने लगा। जहाँ मैं जमीन चाहता था, वहाँ की एक-एक इक्क जमीन बिक चुकी थी। बिकी हुई जमीन में से वहत अच्छी जमीन कुछ अधिक दामों में मिलती थी। किन्तु जिस प्रकार सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, उसी प्रकार में दूसरे की खरीदी हुई जमीन में से एक भाग खरीदना पसन्द नहीं करता था। उसके गुगा भी मुमे श्रवगुगा प्रतीत होने लगे। एक गढ़ा श्रव्यता था। प्रेमान्ध की भाँति उसके प्रत्यत्त दोष भी मैं न देख सका। जमीदार महोदय ने मेरे सिर पर ऐसी उल्लू की लकड़ी फेरी कि मैं छ: महीने के लिए नहीं. तो छ: दिन के लिए अवश्य अन्धा हो गया। मैंने उस जमीन के कुछ दोष बतलाये किन्तु उन्होंने कहा - बस, दो-ढाईसौ रुपए में गढ़ा भर जायगा, और जमीन एक रुपए गज से दौ रुपए गज की हो जायगी। मालूम नहीं, पंडित वसन्तलालजी ने आदमी से गथा बनाने की विद्या, बिना बङ्गाल गये ही, कहाँ से सीख ली थी। कहने के दक्ष में जादू होता है। सत्तू के मुकाबले धान अच्छे बतलाये जा सकते हैं—"स "त् ३ मल म न्तू ३ जब बो "रे ३, तब खा "ये ३, तब चले; धान बिचारे मले, कटे-खाये चले।"

दो सौ रुपए में गढ़ा भर जाने की बात में आ गया,
और बात की बात में बयनामा करा लिया। बयनामा के समय
कचहरी का सबा अर्थ माल्म हो गया—"कचं केशं हरतीति
कचहरी।" जो कुछ जोड़-बतोड़, काढ़-मूसकर रुपए ले गया था,
सब उठ गये। हिन्दी का पच्चपाती होता हुआ भी उद्दू की
लिखाई के लिए रुपए खर्च किये। हक के भव्य नाम से पुकारी
जाने बाली रिशवत भी दी। मई के महीने की मुँह पर चपेट
मारने वाली लू का तो कहना ही क्या था? स्वर्ग के स्वप्न की
थोड़े ही में बास्तविक रूप देना उसके लिए कुछ कठिन न था।

पूर्वजों के पुण्य-प्रताप श्रौर आप लोगों के आशीर्वाद से सकुशल घर लौट आया। "जान बची लाखों पाये।" इतना सन्तोष श्रवश्य हुआ कि १।) रुपए साल का मालगुजार जमीदार बन गया। माल्स नहीं, श्रब मैं कर्ज के कानून का लाभ उठा सकूँगा या नहीं?

जमीन मिलते ही कारीगर और ठंकेदार उसी माँति मँडराने लगे, जिस प्रकार मुर्दे को देख कर गिद्ध मँडराते हैं। मुक्ते भी अपनी महत्ता का भान होने लगा। जब से रियासत छोड़ी थो, लोग मेरे पीछे नहीं चलते थे और इक्ते ताँगे वालों के सिवा कोई मुक्तसे 'हुजूर' नहीं कहता था, एकदम हुजूर, साहब और गरीब-परवर, अन्नदाता सब छुछ बन गया।

विध्नों का भय सामने था, किन्तु मुक्ते महात्मा भर्ट हिर के वाक्य याद आये कि नीच लोग विध्न के भय से कार्य प्रारम्भनहीं करते 'प्रारम्यते न विध्नभयेन नीचै:'। अच्छे आदमी तो विध्न आने पर भी अपने उद्देश्य से नहीं टलते। मैं अपने को अच्छा ही आदमी सिद्ध करना चाहता था, और आँख बन्द कर गढ़े में मकान बनाने के कार्यक्षप गढ़े में कूद पड़ा। नक्शा बना, उसमें पैसे के सुवीते के अतिरिक्त सभी सुवीते देखे गये। लाख विश्वास दिलाने पर (केवल गङ्गाजली नहीं उठाई) ठेकेदार को विश्वास न हुआ कि मैं गरीव आदमी हूँ। दिल्ली-द्रवाजे मकान बनाने वाले सभी लोग सम्पन्न गिने जाते हैं, किन्तु ठेकेदार यह मूल जाता है कि कानुल में भी गधे होते हैं।

बुद्धिमान पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि पहले व्यय का अनुमान कराकर कार्य प्रारंभ करें। मैं अनुमान इस भय से नहीं कराता था कि शायद भारी रक्तम देखकर कार्यारंभ ही न कर सकूँ, और कहीं मेरा सोने का घर मिट्टी में न मिलजाय। बिना आगा-पीझा देखे, विध्नेश का नाम लेकर, नींव खुदना शुरू हुई। नीव के लिए मैं सममता था, गढ़े में होने के कारण कम खदाई की आवश्यकता होगी। जिधर गढ़ा नहीं था, उधर थोड़ी ही दूर पर पक्की जमीन निकल आई और गढ़े की और जितना खोदा जाता, उतना ही पक्की जमीन दूर होती जाती। नींव जैसे जैसे नीचे जाती, वैसे वैसे ही मेरा दिल भी गढ़े में बैठता जाता। पृथ्वी पर जो कुदाली चलती, वह मानो मेरी छाती पर ही चलती। लोग पूछते, क्या 'प्रोप्रेस' अर्थात् उन्नति हो रही है, में कहता, भाई, प्रोप्रेस नहीं, रिप्रेस (अवनित) हो रही है। नीव जितनी गहरी जाती उतनी ही मेरी आशा का चितिज द्र हटता। में . सोचता-कहीं पराने जमाने की बात न हो जाय कि नींव तब भरी जाती थी, जब पानी चुने लगे। खैर राम-राम कर सात फीट पर पक्की जमीन के दर्शन हुए। उतनी ही प्रसन्नता हुई, जितनी जहाज के यात्री को समुद्र का किनारा देखने पर हो। कुछ किफायतशारी करने की बात चलाई। सभी ने मुक्त कंठ से बड़ी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हुए, तहखाने का परामर्श दिया, मानो तहखाना कोई ऐसा बू-मंतर था, जिससे मेरी कठिनाइयों का अन्त हो जायगा।

तहखाना बनना शुरू हुआ, और ईंट-चूने का स्वाहा होने लगा। जनमेजय के नागयझ की भाँति शाम तक एक-एक ईंट का हवन हो जाता। जब काम जोरों से चला तो यदि ईंट हो तो चूना नहीं, और चूना हो तो ईंट नहीं। 'शाकाय वा लवणाय वा' की बात हो गई। दाल हो तो रोटी नहीं, और रोटी हो तो दाल नहीं।

मकान गढ़े में होने के कारण ठेकेदार को दीवारों को खुल विस्तृत करने का श्रवसर मिल गया। जितना दीवारों का श्राकार बढ़ता, उतना ही सुरसा के मुख की भाँति उसके बिल का विस्तार बढ़ता। मैं यह कहते कहते थक गया कि भाई, मैं घर बना रहा हूँ, किला नहीं; किन्तु वह यह कहते-कहते न थका कि हुजूर, दरिया में मकान बना रहे हैं, मुक्ते कुछ नहीं, आप ही को पछ-ताना पड़ेगा।

मरे मित्रों श्रीर सलाहकारों ने भी ठेकेदार का ही पत्त लिया श्रीर मुफ्ते ऐसा भय दिखलाया कि मानो प्रलय-पयोधि उमड़ कर इस छोटे-से गढ़े में भर जाने वाला है या हजरत नृह के तृफान का प्रतिरूप उस तलेया में तैयार होने की खबर मिली है। मुफ्ते भी पंचों की राय के श्रागे सिर मुकाना पड़ा। "पंच कहें बिल्ली, तो बिल्ली ही सही।" मैंने भी सोचा, "जब श्रोखली में सर दिया तो चोटों से क्या डरना ?" चूने का बिल बड़ा लम्बा-चोड़ा श्राया। मेरे मित्र ने उसे देखकर कहा कि ठेकेदार श्रीर चूने वाले ने मिलकर श्रवश्य चूना लगाया।

लखनऊ निवासी मेरे मिन्न शिवकुमारजी ने न्नाशीर्वाद दिया कि तुम्हे गढ़े में गुप्त घन गढ़ा मिल जायगा। मैंने कहा कि गढ़ा हुन्या धन तो क्या मिलेगा, किन्तु मैं त्रपना कठिनता से संचित किया हुन्या धन ईंटों के रूप में पुष्वी में गाढ़ रहा हूँ।

पुराने लोग भी धन जमोन में ही गाढ़ते थे। सनातन-धर्म की रीति से मेरा रुपया वसुन्धरा बैंक में जमा होने लगा। मेरे एक मित्र ने सुमें घबराते हुए देखकर कहा, "अभी तो इब्तिदा-ए इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या ?" मैंने कहा, बस आगे यही होना है कि धन का स्वाहा कर संन्यास धारण कर लूँ। पहले लोग वर्णमाला का इस प्रकार अर्थ लगाते थे—'क' से कमाओ, 'ख' से खाओ, 'ग' से गाओ, प्रसन्न रहो, और सब के पीछे धन और शक्ति रहे, तो 'घ' से घर बनाओ। मैं आजकल 'घ' को सबसे पहला स्थान दे रहा हूँ।

पक्की जमीन से दीवारें सात फीट ऊपर आ गई हैं। हाथी खुवान नहीं, तो मुक्त ऐसे शर्मदार, पस्त:क़द और पस्तहिम्मत मनुष्य-डुबान तो नींव गहरी हो गई है। मैं अशरफुल मखल्क़ात हाथी से किस बात में कम हूँ ? फिर भी अभी 'दिल्ली दूरस्त' की माँति प्लिन्थ दूर है। शायद दिल्ली-दरवाजे मकान बनाने का प्रभाव हो। जिस बात को मैंने दिल-बहलाव की चीज सममा था, वह अब बवाल-जान बन गई है। चन्दन धिसना ही दूसरा दर्द-सर हो गया है। लोग कहते हैं, 'दिर आयद, दुक्सत आयद।" जली तो जली, पर सिकी अच्छी। अब सकलीफ उठाते हो, तो पीछे से आराम मिलेगा ? भाई साहव! मुमे तो नौ नक़द चाहिए, तेरह उधार नहीं। अभी तो गढ़े की जमीन में इतनी भी गुआइश नहीं कि एक छप्पर डाल कर दुपहरी में (रात में नहीं) वहीं सो जाया कहाँ। रपया खर्च करने पर इतना ही संतोप मिला है कि एक दिन की वर्षा से गढ़े भर जाने के कारण वेद-ध्वित से समता रखने वाली द।दुर-ध्वित चारों और से सुनाई पड़ती है, और बाबा तुलसीदासजी की निम्नोलिखित चौपाई याद आ जाती है—

'दादुर-धुनि चहुँ श्रोग सुहाई, बेद पढ़िहें जिसि बद समुदाई।'

पहले जमाने में वेद-पाठ सुनने के लिए राजा-महाराजा लोग हजारों रुपया खर्च कर देते थे। इस कलियुग में दाहुर-ध्वनि सुनने के लिए पाँच-सात हजार खर्च हो जाय, तो फौन बुराई है? दूसरा संतोप यह है कि मैं स्वयं ठग गया, दूसरे को नहीं ठगा। कबीरदास की भी यही शिचा है—

> 'कबिरा' आप ठगाइए, और न ठगिए कोय। आप ठगा सुख होत है, और ठगेदुख होय॥

रोज प्रातःकाल ई'टों के तक्षाचे के लिए भट्टे पर जाना पड़ता है। साम-ताम-त्यड-भेद सब उपाय करने पर दो हजार ई'टें पहुँच पाती हैं, जिसे हमारे विश्वकर्मा के अवतार मिस्टर भोंदाराम कॉन्ट्रें क्टरजी 'ऊँट के मुंह के जीरे' से भी कम बतलाते हैं। मेरी चरम साधना के फल को इस प्रकार तिरस्कृत होते देख कर सांस्विक रोप आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि इन सब मंमटों से कहीं दूर भाग जाऊँ। शराल बहुत हो लिया, उससे आर्ग आ गया, किन्तु अब दूर भी नहीं भागा जाता। साँप- छख़ दूर की-सी गति हो रही हैं। मेरा उस साधु का सा हाल हुआ जिमने कम्बल के धोके तैरते हुए रीछ को पकड़ लिया था। फिर वह उस कम्बल को छोड़ना चाहता था लेकिन कम्बल उसे नहीं छोड़ना था। कहाँ प्रातःकाल का ब्रह्मानन्द-सहोदर काव्य-रसास्वादन और कहाँ ईंट के भट्ठों की हाजिरी? कहाँ वेदान्त-वार्ता और कहाँ भुस का भाव? किन्तु अब क्या किया जाय?

"माया बस जीव गुसाई; बँध्यो कीर-मरकट की नाई ।"

बस, मायाधीश भगवान ही इस माया-जाल से मुक्त करें तो मुक्त हो सकता हूँ, नहीं तो कोई छुटकारा नहीं। त्राहि माम्! त्राहि माम्! त्राहि माम्!

## हानि-लाभ का लेखा-जोखा

#### ( मेरा मकान २ )

मुसलमानों के यहाँ मुसिव्वरी करना गुनाह सममा जाता है, क्योंकि चित्रकार एक प्रकार से खुदा की बराबरी करने की स्पर्धा करता है। शायद इसीलिए श्राल्लाह-ताला लेखकों से भी नाराज रहते हैं क्योंकि कि वे भी श्राप्त रचनात्मक कार्य द्वारा परमात्मा की होड़ करते हैं। किवयों ने श्राप्ती रचना को एकदम परमात्मा की सृष्टि से भी बढ़ा हुआ बतला दिया है। काव्य प्रकाश के कर्ना मन्मटाचार्य ने कहा है कि किव की भारती विधि की सृष्टि से परे श्रीर शुद्ध श्राल्हाद से बनी हुई है। भगवान की सृष्टि में तो शुद्ध श्राल्हाद बिजलों के प्रकाश में भी खोजने पर बड़ी मुश्किल से मिलता है किन्तु लेखक श्रपनी कल्पना की उड़ान में उसे सुलम बना देते हैं। फिर परमात्मा लेखकों सेक्यों न करें? यदि लेखक लोग शब्दों के महल श्रीर हवाई किलों के श्रालाचा ई ट-चूने के मकान बनाने का भी साहस करें तो नीम चढ़े करेले की बात हो जाय। ईश्वर ममुख्य की इस डबल स्पर्धी को कहां सहन कर सकते ?

मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठोक-पीटकर लोगों ने मुके लेखक-राज बना ही दिया और मैं स्वयं भी अपने को पाँचवें सवारों में गिनने लग गया। अपने को बड़ा आदमी नममने के कारण ही छतरपुर सं नौकरी छोड़ने के पश्चात दूमरी जगह की नौकरी न निभा सका। नौकरी फरना नो टंढ़ी खीर है। उसमें बड़े आत्म-संयम की जरूरत है, किन्तु में तो जैन बोर्डिंग हाउस के लड़कों को कायदे के घरे में बन्द रखने का बाइज्जत काम भी न संभाल सका। अब यदि इतने पर भी संतुष्ट रहता तो गनीमत थी—बाप दारों की नहीं, अपनी ही भलमनसाहत लिए बैटा रहता तब तक विशेष हानि नहीं थी।

दूसरे प्रोफेसरों को काठियों में रहते देख (मैं भी प्रोफेमरों में करीब-करीब बेमुल्क का नवाब हूँ) मुक्ते भी कोठी बनाने का शौक चराया। मेरे सामने दो आदर्श थं। श्री मांदाराम जी ठेकेदार तो चाहते थे कि अकबर की इम नगरी में कम से कम लाल पत्थर के किले की टक्कर का एक तूनरा किला बनवाऊँ और मेरी इच्छा थी कि अपने पड़ोस के काछियों के अनुकरण में एक मोपड़ी डाल लूँ। इन्हीं परस्पर विरोधिनी इच्छाओं के फलस्वरूप मेरा मकान तैयार हो गया जो अभी सामने से एक मंजिल हैं और पीछे से दुर्मजिला है।

में चाहता तो मोपड़ी ही बनाना, परन्तु जिस प्रकार पृर्वजन्म के संस्कारों पर विजय पाना किठन हो जाता है उसी प्रकार नींब की दीवारें चौड़ी चिन कर उन पर मोंपड़ी बनाना अमंभव हो गया। प्रत्यच्च रूप से मूर्ख कहे जाने का भार अपने ऊपर लेने को मैं तैयार न था। जब लोग इतनी बड़ी युटिश सरकार का 'टॉपहेवी' कहने में नहीं चूकते, तो मेरे मकान को 'बांटम हेवी' कहने से किसका मुँह बंद किया जाता। 'टॉप हेवी' के लिए तो एक बहाना भी है—'सिर बड़ा सरदार का' मेरे पास ऐसा कोई बहाना भी न था। मैं शहर में रहकर गंवार नहीं बनना चाहता था। मकान फूस से क्या लकड़ी से भी न पटा। उसमें डाटें लगाई गई। उस सम्बन्ध में मेरे छोटे भाई बाबू रामचन्द गुप्त तथा मेरी श्रीमतीजी के बड़े भाई लाला कालीचरणजी ने ठेकेदार महोदय को कई बार डाट-फटकार बताने का मौका पाया।

अब मैं डाट का अर्थ समम गया--डाट ई ट-चूने की उस बनावट को कहते हैं जो सदा अपना भार लिए धूप और मेह के साथ रण में डटी रहती है, किन्तु उसे डटी रहने के लिए स्वयं धूप और मेह की पर्वाह न करके डटा रहना पड़ता है और समय-समय पर ठेकेदार को भी डाट देनी पड़ती है। इस प्रकार मेरा शब्द-कोष ( अर्थ-कोष नहीं ) बहुत बढ़ गया है, श्रव में कछ, डाढ़ा, चीरा, हॉफ-सेट, होल पास, नासिक, चरमा, ठेवी आदि वस्तुकला के पारिभापिक शब्दों का अर्थ सममने लगा हूँ। एक बात और भी मालूम होगई है। आजकल की सभ्यता की काट-छाट का प्रभाव वस्तुकला पर भी पड़ा है। इस युग में मूँ छे कट-छट कर तितली बनी और फिर तितली बनकर उड़ गईं। कोट आधे हो गये। पेंट भी शोर्ट होगईं। कमीज की बाँहें और गले मुख्तसर वनने लगे। जूतों का स्थान चप्पल और सेन्डलों ने ले लिया। नाटफ एकाङ्की ही रह गया। इसी प्रकार मकानों में चौखट न बनकर तिखट बनने लगी। आजकल की चौखटों के नीचे की बाजू नहीं होती सूर के वाल-फुष्ण को देहली लांघनें में जो कठिनाई हुई थी वह मेरे नाती-पोतों को नहीं होगी।

अर्थकोप के चय के साथ शब्दकोप की वृद्धि उचित न्याय है—'एवज मावजा गिला न दारद।' इघर का लेखा उघर बराबर हो गया। और नहीं तो परि वृत्ति अलंकार का एक नया उदाहरण मिल गया है। बेर देकर माती लेना कहूँ या इसका उत्टा ? जिस प्रकार शुरू में जनमेजय के नागयझ की तरह ई'ट-चूने का स्वाहा होता था उसी प्रकार पीछे धन का स्वाहा होने लगा, और मैं भी घर फूँ क तमाशा देखने का अस्पृह्णीय सुख अनुभव करने लगा। एक के बाद दूसरी पासबुक चुकती हुई, फिर कैश-मार्टिफिकेटों, पर नौबत आई और पीछे रिजर्व बैंक के शेयर बारंट भी जो भाग्यशालियों को ही मिले थे, अद्भूत न रहे। वे वचार भी काम आये। में 'पुरुष-पुरातन की बधू' के मादक संसर्ग से मुक्त हो गया, अस्तु यह थोड़ा लाभ नहीं। कविवर विहारीलाल ने कहा है।

"कनक कनक ते सौगुनी मादकता श्रधिकाय। वा खाए वौराय नर, वा पाये वौराय॥"

श्रव सुमें कनक (धन) मद न सता पायगा, श्रीर मैं वीराया न कहाँ उगा। दार्शनिक के नाते यदि कोई सुमे पागल कह लेता, तो में इसे दार्शनिक होने का प्रमाण-पन्न मानकर प्रसन्न होता, किन्तु धन मद से लाब्श्वित होना में पाप सममता हूँ। कांग्रेसी मंत्रि-मंडल पर श्रनंत श्रद्धा रखता हुआ भी में यह कहने को तैयार हूँ कि धन के मद से तो मंग-मवानी श्रीर वारुणीदेवी का मद ही श्रेयस्कर है। इसमें श्रपना ही अपमान होता है दूसरे का तो नहीं।

एक महाशय ने मेरे घर के तह्खाने को देखकर कहा कि आपके घर में ठंडक तो खूब रहती होगी ? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। जब रुपए की गर्मी न रही, तब ठंडक रहना एक वैज्ञानिक सत्य ही है। इस पर उन्होंने तह्खानों के संबंध में सेनापित का निम्निलिखित छंद सुनाया—

"सेनापित ऊँचे दिनकर के चुवित लुवें नद, नदी, कुँ वें कोपि डारत सुखाइ के। चलत पवन, मुरम्मात उपवन बन, लाग्यो है तपन, डार्यो भूतलौं तपाइ के, भीषम तपत रितु, मीषम सकुचि तार्तें सीरक छिपी है तहस्वानन में जाह कै। मानौ सीत-कार्तें, सीत-लता के जमाइवे कों, राखे हैं विरंचि बीज घरा में घराइ के ॥

मैंने कहा भाई साहब वस्तु हाथ से गई, फिर छाया भी न मिले, तो पूरा ऋत्याचार ही ठहरा। पहले के लोगों के तहखाने धन से भरे रहते थे, ऋब छाया ही सही। यदि गेहूँ नहीं तो भूमा ही गनीमत है।

धन का रोना श्रधिक न रांडेंगा। श्रव श्रीर लाभ सुनिए। बाहर मकान बनाने का सब से बड़ा प्रलोभन यह होता है कि उसमें थोड़ी सी खेती-बारी करके अपने को बास्तव में शाकाहारी प्रमाणित किया जाय। मेरी खेती भी उन्हीं लोगों की सी है जिनके लिए कहा गया है—

"कर्महीन खेती करें, बर्ध मरे या सूखा परै।"

जय घर बनाने के लिए डेढ़ रूपया रोज खर्च करके दूसरे के कुँए से पैर चलवा कर होज भरवा लेता था तब तक ही खेती खूब हरी-भरी दिखलाई देती थी। माली महोदय भी "माले मुफ्त दिले बेरहम" की लोकोक्ति का अनुकरण करते हुए पानी की कंजूसी न करते थे। उन दिनों चाँदी की सिंचाई होती थी, फिर भी शाक-पात के दर्शन क्यों न होते? पालक के शाक की क्यारी तो कामधेनु सिद्ध हुई। जितनी काटते उतनी ही बढ़तो। वह वास्तविक अर्थ में पालक थी। गोभी के फूल भी खूब फूले। उन्हें अधिकार से खाया भी क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता में फलों का ही निषेध किया गया है, पत्तों और फूल का नहीं। भगवान ने कहा है—"कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।" किन्तु जब मकान बन चुका लो अपने ही आप पानी देने की नौवत आई। अब तो श्रीमद्भगवद्गीता का बाक्य अन्तरशः सत्य होता दिखलाई देता है। दिन-रात की सिंचाई के बाद भी पत्र और

पुष्प ही दिखलाई देते हैं। खेत सींचने में निष्काम कर्म का आनन्द मिलता है। मेरी खेती पर मालूम नहीं, अगस्त्यजी की छाया पड़ गई है कि जल से प्लावित क्यारियों में शाम तक पानी का लेश-मात्र भी नहीं रहने पाना। बाबा तुलसीदासजी का अनुकरण करते हुए कह सकता हूँ—जैसे खल के हृदय में संतों का उपदेश। भगवान की तरह मैं भी कुंए पर खड़ा हुआ रीतों को भरा और भरों को रीता किया करता हूँ। मालूम नहीं भगवान इस स्पर्धा का क्या बदला देंगे? इतना संतोष अवश्य है कि मेरे कुँ एँ का पानी मीठा निकला है। इसमें पूर्वजों का पुरय-प्रताप ही कहूँगा। कुँ एँ का जल ऐसा है कि कभी-कभी मुक्ते कसम खानी पड़ती है कि यह नलका नहीं है। "तातस्य कूपोऽय-मित जुवाणः जारं जलं कापुरुषः पिवन्ति।" अर्थात् बाप-दादों का कुआँ है, ऐसा कह कर कायर पुरुष खारा पानी पीते हैं। सौभाग्य से मेरी संतान के लिए ऐसा न कहा जायगा।

मेरी खेती में से सिर्फ इतना ही लाभ है कि मुक्ते पौलें की थोड़ी-बहुत पहचान होगई है। मैं लौकी और काशीफल, टिंड और करेले के पत्तों में विवेक कर सकता हूँ। मैं देहली दरवाजे रहते हुए भी देहली के उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने कभी अपनी उम्र में चने का पेड़ नहीं देखा। बहुत कुछ जमा लगने पर मैं यह तो न कहूँगा कि कुछ न जमा। जमा सिर्फ इतना हो कि मेरे यहाँ की भूमि बंध्या होने के दोष से बच गई। जिस प्रकार हजरत नूह की किश्ती में सब जानवरों का एक जोड़ा नमूने के तौर पर बच रहा उसी प्रकार मेरी खेती में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए दो-हो नमूने हर एक चीज के मिल जायंगे और बाबा तुलसीदासजी के शब्दों में यह न कहना पड़ेगा:—

'ऊसर वरसे हुण नहीं जामा। संत हृद्य जस डपज न कामा॥' जमीन को क्यों दोप दूँ। मेरी खेती पर चिड़ियों की भी विशेष कृपा रहती हैं। वं मेरे बोए हुए बीज को जमीन में पड़ा नहीं देख सकतीं और मैं भी खेत चुग लिए जाने के पूर्व सचेत नहीं होता। फिर पछतावे से क्या ?

में अपनी छोटी, सी दुनियाँ में किसानों की अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलमाः, शुकाः सभी ईतियों का अनुभव कर लेता हूँ। सोचा था—वर्षा के दिनों में खेती का राग अच्छा चलेगा किन्तु गढ़े में होने के कारण साधारण बृष्टि भी अतिवृष्टि का रूप धारण कर लेती हैं। दो रोज की वर्षा में ही जल-सावन होगया। सृष्टि के आदिम दिनों का दृश्य याद आगया। मुफे भी अभाव की चपल बालिका चिन्ता का सामना करना पड़ा। पसीना बहाकर सींचे हुए बृत्त, जिन्हें बड़ी मुश्कल से ग्रीष्म के घोर आतप से बचा पाया था, जल-समाधि लंकर विदा हो गये। जीवन (जल) ही उनके जीवन का धातक बना।

शहर से कुछ दूर होने के कारण मेरे नापित महोदय मेरे ऊपर अब कुपा नहीं करते। यद्यपि मेरे नापितदेव धूर्ता तो नहीं है तथापि नापित को शास्त्रों में धूर्ता कहा है। 'नरास्त्रां नापितो धूर्ता?'। इस प्रकार मेरा एक धूर्ता से पीछा छूटा। जो उतीय श्रेणी के न्यायी ब्राह्मण मेरे ऊपर कुपा करना चाहते हैं उन पर कुपा करने से मुफे संकोच होता है। अब मैं स्वयंशेवक (स्वयं शेव करने वाला) बन गया हूँ ध्यौर देश के हित में टमाटर ख्रौर पालक के विटैमिन—बाहुल्य से बने अपने अमूल्य रक्त के दो चार विन्दु नित्य समर्पण करना सीख गया हूँ। शायद सर कटाने की कभी नौबत आय तो इतना संकोच नहीं होगा। सर के बजाय बाल तो हो-चार महीने में और नाखून दो-एक सप्ताह में कटवाही लेता हूँ। फिर भी लोग कहते हैं बितदान का समय नहीं रहा।

मैं श्रपने मकान तक पहुंचने के रास्ते के सम्बन्ध में दो एक बात कहे बिना इस लेख को समाप्त नहीं कर सकता । उससे मुक्ते जो लाभ हुआ है वह उमर भर नहीं हुआ था। मैंने अपने जीवन में इस बात की कोशिश की थी कि दूसरों को धोका न दूँ: इसलिए मुक्ते गालियाँ भी शायद ही मिली हाँ। लेकिन इस सड़क की बदौलत मुक्ते इक्के-तांगे वालों से रोज गालियाँ सननी पड़ती हैं। पीठ फेरते ही वे कह उठते हैं। "बईमान दिल्ली-दरबाजे की कहकर गांव के दगड़े में सींच लाया हैं। मैं भी उनके गालियों का विवाह की गालियों के समान आदर करता हूँ, और चुङ्गी के विधायकों का स्मरण कर लेता हूँ कि—"कबहूँक दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान ?" गाँव की सडकें भी इसकी प्रतिद्वन्दता नहीं कर सकतीं। बन जाते हुए श्रीरामचंद्रजी के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा है-- "कठिन भूमि कोमल पदगामी।" मेरे लिए शायद उन्हें कहना पड़ता "कोमल भूमि कठिन पदगामी।" पवित्र त्रज रज तथा खाके बतन स पूर्ण इस सड़क में जूते इस प्रकार से समा जाते हैं जैसे किसी साहब के ड्रांइगरूम के कुशन में शहर के किसी मीटे रईस का सारा शरीर। यदि कहीं जूतों को धूलि धूसरित होने से बचाकर उनकी शान रखना चाहूँ तो, दूसरों की कोठी में द्रेसपास करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। किन्तु इसमें मेरी शान जाती है। दूसरी कोठियों के लोग वाणी से तो नहीं किन्तु कभी-कभी मधर व्यंग्य ) द्वारा अवश्य विरोध करते हैं।

<sup>\*</sup>चुन्नी की कृपा से श्रम कोलतार की सबक बन गई है। उस काली सबक ने मेरा श्रीर चुन्नी का मुख उज्ज्वल कर दिया है किन्तु वह प्रेम गली की भाँति श्रति सांकरी है 'जा में दो न समाय'।

रात्रि को जब घर लौटता हूँ तो कवीर के बताये हुए ईश्वर मार्ग की कनक और कामिनी रुपिणी बाधाओं के समान 'सूद' और 'लाल' की कोठियाँ मिलती हैं। मेरी पद्ध्विन सुनते ही उनके श्वान-देव उन्मुक्त कएठ से मेरा स्वागत करते हैं। उनके लिए मुक्ते दण्डधारी होकर कभी-कभी उद्दण्ड होना पड़ता है। अब मुक्ते इन स्वामिभक्त पशुत्रों के नाम भी याद हो गए हैं। एक का नाम टाइगर है और दूसरे का कालू। नामंश्वारण करने से दण्ड का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जब इन घाटियों को पार कर लेता हूँ तभी जान में जान आती है। हमारे घरों में हो बिजली का प्रकाश है किन्तु रास्ते में पूर्ण कर्धकार का साम्राज्य रहता है और मुक्ते उपनिपदों का वाक्य याद आ जाता है 'असूर्या नामते लोका अन्धेन तमसा छता ' मालूम नहीं उस के लिए कोनसे पाप का उद्य हो जाता है। ''तमसो मा उयोतिर्गमय'' की प्रार्थना करता हुं आ जैसे-तैसे राम-राम करके घर पहुँचता हूँ। रोज सबेरा होता है और उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

इन सब आपत्तियों को सहकर भी बस इतना ही संतोष है कि उन्मुक्त बायु का सेवन कर सकता हूँ और बगीचे के होते हुए मुक्ते यह समस्या नहीं रहती कि क्या करूँ ? जूतियाँ सीने से अधिक श्रीयश्वर काम मिल जाता है। शास्त्रकारों का कथन है—

'बेकार मुवाश कुछ किया कर,

यदि फ़ुझ न हो तो जूतियां सीया कर।'

श्रोर कुछ नहीं होता तो खुरपी लेकर क्यारियों को ही निराता रहता हूँ, श्रीर चतुर किसानों में श्रपने गिने जाने की स्पर्छी करता रहता हूं—

"कृपी निराविह्ँ चतुर किसाना"। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने सन की गांठ के आधार पर बाबा तुलसीदासजी की किसनई का पेशेवाला प्रमाणित किया है। इस बात से मुक्ते एक बड़ा सन्तोष हो जाता है कि श्रीर किसी बात में न सही तो खेती के काम में ही भक्त शिरोमिण की समानता हो जाय।

श्रव मेरा यह निष्कर्ष है कि मुक्त जैसे बेकार, सकल साधन-हीन श्रादमी को—जिसके यहाँ न कोई सवारी-शिकारी श्रीर न दो चार नौकर चाकर हैं (वैसे तो हमारे उपनिवेश के सभी लोग 'स्वयं दासास्तपस्विनः' वाले सिद्धान्त के मानने वाले हैं) —कोठी बनाकर न रहना चाहिए।

### नर से नारायण

#### ( मेरा मकान चाढ़ में --- ३ )

ताजा-ब-ताजा नौ-ब-नौ गर्मागर्म प्रतिच्चा की टटकी खबर
सुनने के अभ्यस्त नारद सुनि के अवतार स्वरूप समाचार पत्रों
के समुत्सुक पाठकों को जब सात समुन्दर पार विलायत की भी
एक झाक की पुरानी खबरें बासी और बेमजा लगती हैं तब
उनको आगरे की कई महीने की पुरानी बात सुनाना उनकी सुरुषि
का अपमान करना ही नहीं है वरन उनकों 'क्लेक होल' की
यातना देना होगा। इस बात को भली प्रकार जानते हुए भी मैं
आगरे में आई हुई सितम्बर १६३६ की बाद का हाल सुनाने का
दुस्साहस कर रहा हूँ।

उस समय में स्वयं बाद-पीड़ित हो करुणा का पात्र बना हुआ था। मेरे होश ठिकाने न थे। कहता भी तो क्या कहता ? कुँ एँ में गिरा हुआ मनुष्य जब तक उससे बाहर न निकल आये तब तक अपने गिरने का हाल कैसे बताये? अब मेरा मकान कुछ-कुछ पूर्व स्थिति पर आ चला था। ईश्वर की परम कुपा और पूर्वजों के पुरय-प्रताप से सर के ऊपर की छत तो बची हुई थी लेकिन फर्श बैठ जाने से मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई यी। बिना त्याग और तपस्या के घर ही बन बन गया था। कमरों में खाइयाँ और पहाड़ दिखाई देते और कुछ दिन के लिए सिरता तो नहीं घर सरोवर अवश्य बन गया था। गिट्टी के नुकीले दुकड़े जो भारत माता के लाड़िले सपूर्तों की भाँति एक दूसरे से मुँह मोड़े पड़े हुए थे, मेरे कोमल पदों में तो क्या कठोर पदों में भी ख्राधात पहुँचाने के लिए पर्याप्त थे। उनको देखकर मुक्ते एक फरासीसी रहस्यवादी महिला की जिसका नाम मेडन खेन था याद आ जाती थी। उसके वारे में कहा जाता है कि बह खपने जूतों में इसलिए कंकड़ डाल लेती थी कि उसके शरीर को कष्ट पहुँचता रहे, वह बिलासिता में न पड़े और ईश्वर को याद करती रहे। में भी खुदाताला का हजार हजार शुक्र बजा लाया कि उसने मुक्ते अपनी याद का सामान मुहैया कर दिया था।

## वरुण महाराज की कृपा

बाद की बात श्रभी तक न सुनाने का एक कारण और भी था। वह यह कि खबर को सरस कहानी का रूप देने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। पाल में रक्खे हुए श्रामों में ही रस श्राता है। बाद चली गई लेकिन उसका प्रभाव श्रभी तक यत्र-तत्र-सर्वत्र परिलक्तित हो रहा है। इसलिये बात नितान्त पुरानी भी नहीं हुई है। जगबीती न सुना कर पहले श्राप बीती ही सुनाऊँगा। 'श्रम्वल खेश बादहू दरवेश'। खैर श्रब सुनिए। सितम्बर के महीने में, श्रागरे में पानी की जाहि-जाहि मच हुई थी मैंने भी वैश्य धर्म के पालने के लिए पास के एक खेत में चरी बीं रक्खी थी। ज्वार की पत्तियाँ ऐंठ-ऐंठ कर बत्तियाँ बन गई थों। मैं भी जीव-द्या प्रचारिणी सभा का भूतपूर्व मेम्बर होने के नाते नौनिहाल किन्तु श्रव तन मन मुर्काये हुए नौ उम्र पौदों की बेकसी पर श्रीर श्रपनी गाढ़ी कमाई के बीस रूपयों की वरबादी

पर दो चार श्राँसू वहा देता। लेकिन उनसे होता क्या ? यदि वे रीतिकालीन कार्त्यों की विरहिस्सी गोपिकाओं के समान भी होते जिनसे कि समुद्र का पानी खारी हो गया था तो भी वे खारी होने के कारण सिंचाई का काम न देते। खैर फिर भी गरीब किसानों की सार को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिये. 'दिग्दाहों से धूम उठे, या जलधर उठे चितिज तट के, ऐसा मालूम' होने लगा कि श्रब दीनदयाल के कान मैं भनक पड़ी और शायद यह न कहना पड़े 'का वर्षा जब कृषी सुखानी'। 'धूम-धूट्राँरे कारे कजरारे' श्याम घनों को देख कर मेरा मन-मयुर नृत्य करने लगा। बादलों की उपयोगिता की अपेचा में उनके सौन्दर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। बाहर घूमता फिरा, नन्हीं-नन्हीं वूँ दों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित हुआ। आनन्द और कर्तव्य तथा श्रेय-प्रेय का समन्वय करने कालेज भी गया। यद्यपि मेरी सदा छुट्टी सी ही रहती है तो भी कालेज वन्द हो जाने से बालकपन के संस्कारोंवश प्रसन्नता का श्रानुभव किया। धुली-धुलाई सड़कों की स्निग्ध, चमकीली छटा तथा चारों श्रोर के नयनाभिराम छायावादो आहु सौन्दर्य का आस्वादन करता हुआ हॅंसता-खेलता, खेती की श्रोर हर्ष-पूर्ण दृष्टिपात करता हुआ उमझ भरे हृदय के साथ घर लौटा।

#### धर या तालाब

मेंह के कारण शरीर में जो स्कूर्ति आई थी उससे प्रेरित हो लिखने बैठ गया। कभी-कभी बाहर जाकर मेघाच्छादित गगनमण्डल की शोभा निरख लेता था। किन्तु मैं यह नहीं जानता था कि इस सौन्द्यं में इतना विष भरा है। कभी-कभी पीछे की छोर बगीचे में जाकर शेफाली की उदार सुमन-वर्षा का तथा घोये-घोये पत्तोंबाली हरित-ललित-यौवन भरी लहलहाती लौनी लताओं के सौन्दर्य-सधु को अपने सतृष्ण नेत्रों द्वारा पान कर लेता था।

पीछे की तरफ प्रायः एक फुट पानी भर गया। मेरी सौन्दर्योपासना अविचिलित रही क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। बच्चे भी घर की गङ्काजी में कागज की नावें तैरा कर खुश हो रहे थे। मैं अपनी सूखी खेती के पुनर्जीवन प्राप्त करने के स्वप्न में मग्न था। सायङ्काल तक सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में रसमय था। वह जलमय था और आनन्दमय भी। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी-थोड़ी आशङ्का बढ़ रही थी तथापि मामला रस से विरस नहीं हुआ था। 'सिमिट सिमिट जल भरहिं तलावा' जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुरा आते हैं अथवा आजकल के युग में वेकारों की अर्जियों से दुफ्तर बन जाते हैं वैसे ही चारों और के पानी से मेरे पास की जमीन तालाब बनी हुई थी। घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लक्षन करके अपने विस्तार को मेरे घर तक न ले जाय; किन्तु वह शङ्का असम्भव मान कर टाल दी गई। उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मेरे सेलरों के रोशनदान तीन फुट की ऊँचाई पर थे। यह सब ऊहापोह हो ही रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। वह क्यों न श्राता ? मेरे मकान में बाउन्ड्री बाल भी नहीं थी। मैं देश श्रीर राज्य की सीमाश्रों को जब चुद्र सममता था तब घर के चारों श्रोर क्यों सीमा बाँधता ? मैं तो श्रनन्त का उपासक ठहरा । मैं रवीन्द्र बाबू के साथ स्वर में स्वर मिला कर तो नहीं-( मेरा कएठ कर्कश है उनका कोमल था। मुमे तानसेन की कन की इमली की पत्तियाँ खाने पर भी गाना नहीं आया ) परन्त उनके भाव से तादात्म्य कर कहा करता था- 'जेथा गृहेर प्राचीर श्रापन प्राङ्गण तले दिवसशर्व्यरी। वसुधारो राखे नाइ खण्ड सुद्र करि। फिर मैं श्रपने ममान का दूसरों के मकान से पार्थक्य क्यों करता।

### अन्धेन तमसावृता

थोड़ी ही देर में पानी रोशनदान के मुँह तक पहुँच गया श्रीर उनमें होकर जलप्रपात होने लगा। नाइमा फॉल मैंने देखा तो नहीं है किन्तु उसीका सा कुछ-कुछ हरय उपस्थित हो गया।

में अपने तहखाने के रोशनदानों पर गर्व किया करता था कि मैं उनके कारण सायंकाल को भी उनमें बैठ कर लिख पढ़ सकता था। जो महाशय मेरा मकान देखने की कृपा करते जनसे मैं अपने तहलानों के आरपार वायुसंचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था क्योंकि उससे मुमे अपनी ट्रटी-फुटी शान श्रीर स्वास्थ्य-विज्ञान संबन्धी ज्ञान के प्रवृशन का मौका मिल जाता। क्रॉस वेन्टीलेशन की शान ही वबाले-जान बन गई। सौन्दर्य-प्रिय होते हुए तहसाने के भरनों को पुष्ट मांसल सौन्दर्य का श्रास्वादन न कर सका। यदि घर फूँक तमाशा भी देखना चाहता तो नामुमिकन हो गया था। एक साथ विजली ठप हो गई। घर फूँक तमाशा देखने वाले को कम से कम प्रकाश की तो जरूरत नहीं होती। यहाँ तो पूर्व-जन्म के पापों के उदय होने के कारण 'असूर्या नाम वे लोकाः अन्धेन तमसावृता' का दृश्य उपस्थित हो गया। घनी कालिमा बिना स्तर स्तर जमे ही पीन होने लगी। सूचीभेद्य अंघकार का साम्राज्य हो गया। हाथौं हाथ नहीं सूमता था। दायाँ हाथ बायें हाथ की बात नहीं जान सकता था। सर से सर टकराने की नौबत आगई थी। 'तमसो मा ज्योर्तिगमय' की पुकार होने लगी।

मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता इसलिए उससें

कभी-कभी दियासलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता है जैसे कि आजकल के बाबू लोगों के घर में गङ्गाजल, चन्दन श्रीर माला का, श्रथवा किसी रायबहादुर के घर में गान्धी टोपी का। उस समय दियासलाई का मिलना ज्योतिस्वरूप एवं ज्योतिस्रोत परामात्मा के मिलने के बराबर हो गया। लालटेन स्नेह शून्य निकलो। एक दूटी-फूटी टार्च थी किन्तु उसके दूँ ढने के लिए भी टार्च की जरूरत पड़ती। सन्दल घिसने की भाँति वह कम सर दर्द न था। उस समय के अन्धकार में मेरी अञ्यावहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था। श्रीर सेलरों के निर्भर मेरी महान मूर्खता की सनाद घोषणा कर रहे थें। खैर, जैसे-तैसे दीपक का आयोजन हुआ। उसको भंभावात का सामना करना पड़ा। हथेली और अञ्चल से उसकी कहाँ तक रचा होती ? मेरे चाकरदेव पड़ोस से लालटेन लाये। इतने में मेरा चालीस फ़ट लम्बा सेलर सेन्ट-जाँस कालेज के स्विमिंग-बाथ की होड़ करने लगा। इस लोग शान्ति पूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गये। सोचा कि चलो यह भी तजुर्बा हो गया। विश्वकर्मा के साचात अवतार श्रीमान भौंदाराम जी ठेकेदार की बात कि 'हज़र दरिया में घर बनाते हैं' जिजमान के बालों की भाँति सामने आगई। प्रलयपयोधि उमड़ रहे थे। 'प्रालेय हालाहल नीर' बरसने लगा। मेरे दरिया में तुफान आगया।

## नूइ की किरती की खोज

मैं अपने हाल को नूह की किश्ती या मनु की नौका समम रहा या। उस समय तक भी, 'अभाव की चपल वालिका, विन्ता की प्रथम रेखा मेरे ललाट प्राङ्गण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी किन्तु थोड़ी ही देर में पास के कमरे से 'चिलयो' की आवाज आई। मेरे बाग के माली महोदय श्री मंगलदेवजी जो मेरे मंगल-विधान में सदा दत्तचित्त रहते थे। चिल्ला उठे 'बाबूजी उधर ही रहना' में सममा कहीं से साँप आगया। खैर यह भी सही। मेरे दूसरे चाकरदेव श्रीरणधीर जी ने बड़ी धीरता-पूर्वक कहा कि कुछ नहीं जमीन बैठ गई है। बड़े आदमियों की माँति उसकी बात मी आधी सच थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सर स सर मिला खड़े हो गये थे, मानों वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हों। उसी समय मेरे सामने मेरी गुर्विणी महिपी (मेंस) की, जिसको कलियुग के ज्यासजी ने अपनी कविता से अमर कर दिया है, समस्या मेरे सामने आई। उसका छप्पर भी तालाव बन चुका था। उस पर एक त्रिपाल डाल कर उसे दरवाजे पर खड़ा किथा। बहुत कोशिश करने पर भी उसने बरामदे में पैर न रक्खा शायद वह जानती थी कि उसका भी फर्श धसकेगा।

मेरे पड़ोसी सेन्ट जान्स कालेज के सेक्रेटरी ए० एन० बनर्जी साहब अपनी व्यवहारकुशलता की दिव्य हिंग्ड से मेरा भविष्य देख चुके थे। व शाम को ही कह गये थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे 'डिसपोजल' पर हैं। उस समय तो मैंने उनका महानुभूति-पूर्ण निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया था किन्तु जब मेरे घर के सामने भी पानी वहने लगा आर मेरा मकान प्रायद्वीप से द्वीप बन गया, वराएडे और शयनागार का भी फर्श बैठ गया और उनकी टाइलें मेरे बैठते हुए दिल की समता करने लगी तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब का निमन्त्रण स्वीकार किया। मकान से ताला लगा कर उनका द्वार खटखदाया उन्होंने गुम्हे, मेरे नौकर तथा मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। चिन्तामस्त मनुष्य को जितनी निद्रा आ सकती है उतनी ही नहीं, उससे कुछ अधिक निद्रा मुक्हे आई क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ा जी कर मन में सीच लिया था 'इदश्र मम इदं

बरुणाय।' निद्रा भङ्ग करने की यदि कोई बात थी तो पड़ोस के काछी-कुम्हार सडजनों और सडजनाओं की करुण पुकार थी। मेरी भेंस तो सुरिक्तत थी किन्तु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उनकी कुछ सहायता न कर सका, अन्धकार और जल के कारण 'समुक्त परिह निर्हें पंथ' की बात हो रही थी।

### भोगे नयनों के सामने

सुबह उठकर जलप्लावन का व्यापक एवं भयङ्कर दृश्य देखा।
मनु की भाँति 'भीगे नयनों से' तो नहीं कुछ करुण हास्य के साथ
'मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह' खौर मुमे भी एक ही तत्व की
प्रधानता 'कहो उसे जड़ या चेतन' दिखाई पड़ती थी। मैं स्वयं
खपने को कामायनी का मनु ही नहीं वरन् स्वयं नारायण समभने
लगा। 'नारासु खयनं यस्य सः नारायणः' मेरा घर भी पानी मैं था
फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर्थि। ' इस प्रकार विना
करनी के ही मैं नर से नारायण बना।

प्रातःकाल ही आगरे के महेन्द्र जी अपने स्वर्गस्थ नामरासी की काली करत्तों की आलोचना करने निकल पड़े थे। वे आजानु जल को पार कर मेरे यहाँ पधारे। मैंने अपनी समस्या का भार उनके सुविशाल स्कन्धों पर रख दिया। उन्होंने 'शुक्ल-श्यामाङ्गरोभाट्या नगरभाग्यविधायिनी, उर्वशीस्वरूपा चिरयौवना श्रीमती चुङ्गी देवी के रसिकपित श्री सेठ ताराचन्दजी से आग बुमाने का इंजन, पानी की बाधा शमन करने के लिए, माँगने का वायदा कर लिया। इखन आया लेकिन अधिक प्रभावशालो और मुमसे कम मुसीबत जदः लोगों के हाथ पड़ गया। स्वार्थों का संघर्ष था। करता भी तो क्या करता ? उनके घर के आगे पक्की सड़क थी, मेरे घर के आगे बीनस नगर की सी पानी

की सड़क। विधि के विधान से क्या वश चलता।

उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका महाभारत में कथा है कि एक टिटहरी ने चींच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले दिन के उन्नोग तो करीब करीब बैसे ही रहे। कुम्भज मगवान अगस्त देव की कृपा न हो सकी। उनकी मौसी बाल्टी देवी की जो कुम्स की सगी छोटी परन्त भगिनी हैगति न थी क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ ? चारों स्रोर जल था! इसरे दिन अगस्त्य ऋषि का यांत्रिक स्रवतार फायर बिग्रेड का पम्प टन-टन करता हुआ आया। उसके लिए सिलीपरों की सडक तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिनमें अधिकतर आगरा कालेज के थे. भगीरथ-प्रयत्न किया। घर में कुल सोलह सिलीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के सिलीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते-बनाते उसे मेरे घर ले आये। उस रोज की भीषण वर्षा के कारण फायर विशेष को भी हार माननी पड़ी, जितना पानी निकलता उतना ही रक्तबीज की भाँति और वह आता। विचारे विद्यार्थियों ने, जिनमें निजी सम्बन्ध के कारण केवल नृपतिसिंह सत्यदेव पालीवाल, चिरंजीलाल एकाकी, पद्मसिंह शर्मा, तारासिंह धाकरे, प्रमीद चतुर्वेदी का नाम मुक्ते स्मर्ग है, कमर कमर पानी में घुस कर बाहर का पानी रोकने के लिए मिट्टी भरे बोरों का बाँध बाँधा, किन्तु सब निष्फल हुआ। प्रकृति के तत्वों से लड़ना हॅसी-खेल न था।

### टिटहरी अयत्न

तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू हुए। थालियों से पानी चलीचा गया, चौथे दिन परोहे लगे। पाँचने दिन बड़ी शिफारिसों से, चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भाँति खड़े होकर अर्ज-पर्दाज करने पर इंजन मिला। सेलर का पानी निकला और फिर संघों से आया। फिर बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। बचा-कुचा कुछ पानी धरती माता ने सोखा और कुछ कुएँ ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। शायद बज पर भी सात रोज कोप रहा था।

पाँचवे रोज सेन्ट जाँन्स कालेज के स्काउटों द्वारा सेलर का सामान निकला। लोगों ने अफवाहें उड़ा रक्खी थीं कि मेरे घर में ५०००) रु० का नाज भरा था लेकिन हाँ दो शून्य कम करके ५०) रु० का अवश्य होगा। मेरे इटावा निवासी मित्र श्री सूर्य-नारायगाजी अपवाल मुक्ते हाथ के कटे चावल भेज दिया करते हैं। चावल पाँच दिन जलमग्न रहने के कारण वेदान्ती बन गये थे। अब वे शीघ ही सिद्ध होकर व्यक्तित्वाभिमान छोड़ देते हैं श्रीर एकरस श्रखण्डमण्डलाकार हो जाते हैं। श्री गुरुरेवजी (गुड़) कबीर की नमक की पुतली की भाँति रसलीन हो गये थे। मेरे सेलर के चुहे छत से चिपके-चिपके छः दिन तक एकादशी मनाते रहे। बगीचा सब बरवाद हो जाने से अब मुक्ते माली की भी जरूरत नहीं रही है। मेरी कोठी परीचा में फेल होते-होते बच गई है। मैं शायद अब भूठ भी कम बोलूँ क्योंकि छत गिरने का अब पहले से अधिक भय हो गया है। मेरी छतें न्यायालयों की छतों से, जहाँ एक न एक पार्टी रोज भूठ बोलती है, कुछ कमजोर हैं। मैं भी ला-मकाँ (ईरवर) होते-होते बच गया हूँ 'कोपोऽपि देवस्य बरेगा तुल्यः'।

मेरे घर का तो यह हाल था लेकिन मेरे आस-पास भी बहुत खेर न थी— जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। सेन्ट जान्स गर्ल्स स्कूल भी जलमग्न हो रहा था। बाढ़ का प्रभाव बड़ी दूर तक था। गाँव के गाँव जलमग्न हो गये थे। जानें बहुत तो नहीं गई पर काफी गईं। चार-पाँच दिन बाद जा लोग अपने घर लौट गये थे उनमें से एक परिवार के छः या सात आदमी

दब कर मर गये। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गये हुए थे उनको घर लौटना मुश्किल हो गया था। कई जगहें जमीनें वैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास तो सड़क फट गई थी श्रीर उनमें एक पुराना घाट निकल आया था, जिसके ऊपर हिन्दू और मुसलमान लोग अपना अपना अधिकार बतलाते थे। खैर अब वह मगड़े की जड़ दबा दो गई है। दो एक जगह सड़क टूट जाने के कारण विजली के सक्वे भी गिर पड़े थे।

बाद-पीड़ितों की लीगों ने अन्न वस्त्रादि से खूब महायता की सभी शिक्ता संस्थाओं ने छुट्टी करके वाद-पीड़ितों की आश्रय दिया। सुमे भी जैन वोर्डिङ्ग में आश्रय मिला था।

श्रव में अपने घर की याद कर हँस सकता हूँ। उन दिनों हास्यरस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुणा रस का, जिसके देवता वरुणदेव हैं, प्राधान्य था। करुणरस के उस लोकिक श्रनु-भव की ईश्वर पुनरावृत्ति न कराये।

## श्राप बीती

## ( खेती और व्यापार )

उत्तम खेती, मध्यम बझ, निकृष्ट चाकरी भीख निदान।

ठलुआ-क्रब का सदस्य होने के नाते मेरा सिद्धान्त-बाक्य यही था कि 'अजगर करें न चाकरी, पञ्छी करें न काम, दास मल्का कह गये, सब के दाता राम' फिर भी मेरे पूज्य पितृज्य कहा करते थे 'पूता करिए सोई जामें हंडिया खुदबुद होई।' मेरे पितृचरण जीवित थे इसलिए हॅंडिया खुदबुद होने की समस्या बड़े तीव्र रूप में तो उपस्थित नहीं हुई किन्तु वह मौत की भांति बहुत दिनों तक टाली न जा सकती थी क्योंकि हमारे यहाँ न जिमीदारी थी न जिजमानी जो बिना हाथ-पैर पीटे घर बैठे ही पैसा आ जाता। यद्यपि वैश्य कुल में जन्म लेने के नाते उत्तम खेती और मध्यम बझ की ओर मेरा स्वामाविक आकर्षण अधिक था तथापि परि-रिथित-चक्र मुक्ते नौकरी की ओर ही घसीट ले गया। मनसूबे तो बहुत बाँधे थे। पद्म-विपन्न की युक्तियों के तारतम्य को अपनी चरम सीमा तक ले जाने पर वाणिज्य की अपेना मुक्ते खेती का नैतिक मूल्य बहुत जँचा। किन्तु आर्थिक मूल्य के सम्बन्ध में

मेरा मन न भरा । साहित्य-सेवा की भाँति वह भी शौक की वस्तु प्रतीत हुई, सहारे की नहीं।

वाणिज्य में लाभ तो अधिक था 'व्यापारे वसते लद्मी' किन्तु जोखिस भी कम न थी। बिना जोखिस का व्यापार सेरी बावू-प्रकृति को कुत्ता-घसीटो जँची। मेरे बाबा तो उस कचा के दुकानदारों में से थे जो सुबह दुकान माइते वक्त महादेव बाबा से छप्पन करोड़ की चौथाई माँगते हैं, और दिन भर आँख के अन्धे, गाँठ के पूरे पाहकों की टोह में रहते हुए भी बस इतना ही घर ले जाते हैं कि सम्मानपूर्वक दोनों वक्त रोटी खा सकें। मेरे पिताजी ने एन्ट्रेन्स की परीचा पास की थी। उनके लिए सरकारी नौकरी का द्वार उन्मुक्त था।वे उसमें प्रवेश कर क्रकी की अन्तिम श्रेणी यानी जजी की मुन्सरिमी तक पहुँचे। मैंने वकालत भी पास किया था किन्तु उसे भो आकाशी वृत्ति समम कर निकृष्ट चाकरी की ही शरण लेना पसन्द किया। मैं सोची का मोची हो रह गया। रियासत की नौकरी में दौड़-धूप तो काफी थी, उत्तर-दायित्व भी ऋधिक था, किन्तु कुत्ता-घसीटी न थी। एक जगह बैठ कर कलम घसीटने के भीपण श्रभिशाप से बचा हन्ना था। परत-काध्ययन के लिए भी श्रवसर मिल जाता था और कभी-कभी 'वाहन कुल की परम गुरु' मोटरकार की सवारी में आरूढ हो इधर-उधर श्राम-जामन भो खा श्राता था। किन्तु जब श्रीमान् महाराजा साहब के व्यक्कय-वार्णों को सोमना करना पड़ता तब सारा नशा हिरन हो जाता। फिर भी जब महीने की पहली तारीख को उन-उनाते हुए वत्रीलाकार रजत-खएडों के रूप में लच्मीवेवी का आगमन होता था तो चेहरे पर मुस्कराहट की रेखा आये बिना नहीं रहती।

यद्यपि स्वर्गीय महाराजा साहब उदारतापूर्वक अपने नौकरों को अपना उपकारक समम उनके अइसानमन्द रहते थे तथापि कभी-कभी स्वाभिमान को आघात पहुँच ही जाता था। लेकिन तुरन्त आहत स्वाभिमान पर मधुर-हास्य का उपचार कर दिया जाता। नोकर सदा अपराधी होता है। मीन रहने पर मूक और बोलने पर वाचाल कहा जाता है। मेरे लिए ऐसी बात तो न थी, बोलने की पूर्ण नहीं तो अर्धपूर्ण स्वतन्त्रता का अवश्य ही अधिकारी था किन्तु जब कोई विकट समस्या उपस्थित होती और निकास का मार्ग दिखाई न देता तब छटी का दूध याए आ जाता। ऐसे भी अवसर आये जब 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुझरो वा' का सा युधिष्ठरो सत्य का प्रयोग करना पड़ा, अपनी रहा के लिए दूसरों को आपत्ति में डालने के लिए नहीं। दूसरों को हानि पहुँचाने की शक्ति पर भैंने कभी गर्व नहीं किया।

तवेले के बन्दर की भांति दूसरों को अलाय-बलाय भी भेरे ही सर पड़ती थी। उसके लिए मंसा सर मजयूत हो गया था। 'जो आज्ञा' शब्द जिसकी जिह्ना पर सदा नृत्य करे, जो स्वामि-कार्य को सम्पादन करने में आलस्य न करे, जो अपने दोपों की स्वीकृति में उदार से भी कुछ अधिक हो, जो मानापमान के द्वन्द्वों से परे हो, जो विद्यार्थियों की भांति श्वान-निद्रा और वकोध्यानी रह कर गृहत्यागी भी हो, जो स्वामी के हित के लिए अपने हित को तिलाञ्जलि दे सके, जो गार खान पर भी रोये नहीं, ऐसे नव-गुखों से सम्पन्न महापुरुप ही नीकरी का अधिकारी हो सकता है। नी बातों को पूरा करने पर 'नोकरी' नाम सार्थक होती है।

महाराजा साहब की उदारता के कारण मुक्तमें इन नौ गुणों का पूरा विकास नहीं हुआ। बेईमानी का श्रासरा लिये बिना भी 'जल बिन्दु निपातन क्रमशः पूर्यते घटः' के न्याय से मेरे पास धन इकट्ठा होने लगा श्रोर में शीघ्र ही खलों की भाँति बौरा उठा। कृषि गौरत्ता वाणिज्य का वैश्यधर्म सम्बन्धी गीतोपिदृष्ट वाक्य का स्मरण कर कभी तो खेती की सोचता श्रीर कभी श्राणिज्य की। गौ रक्ता नहीं तो दूध-घो की खातिर भैंस-रत्ता

पहले से ही करने लगा था। दोनों कार्यों के करने में मुफे सहायकों की कमी न थी।

खेती में तो मेरा कलम घमीटने का मार इलका करने वाले मेरे क्लर्क महोदय मास्टर घसीटेरामजी मेरे सहायक ही नहीं सामी भी बन गये। बात श्रसली यह थी कि मैं उनका सामी बना। एक खेत स्वतन्त्र रूप से भी किया। उसमें पोटाशियम नाइट्रेट और सनई के हरे खाद से लगा कर गोबर-कूरे का भी खाद दिया। पूसा नम्बर चार और बारह के गेहूँ बीज के लिए मँगवाये। 'कमेहीन खेती करे, वर्द मरे कि सूखा परे', हुई तो दोनों ही बातें किन्तु कुए की खेती होने के कारण यह नितान्त श्राकाशी न थी। उसमें श्रिक उपयोगिता नहीं तो कला श्रवश्य थी। मूली के सफेद फूल सरसों के पीले फूलों के साथ मिल कर एक नयनाभिराम दृश्य उपस्थित कर देते थे। किववर निरालाजी तो उसे देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उसकी श्रातिशवाजी कहने लगे। बाह्यणों के बचनों में सत्यता रहती ही है। वह दरश्यसल घन की श्रातिशवाजी थी।

मरे पिताजी ने एक बार मुक्तसे पूछा कि बेटा नौकरों में छुछ रुपया जमा किया है? मैंन कहा—'हाँ, वह खेत में जमा है।' फिर भी मेरी खेती नितान्त निष्फल नहीं था। अपनी स्वतन्त्र खेती से तो नहीं किन्तु सामी की खेती से प्रायः साल भर के खाने के लिए गेहूँ और घोड़े के दाने के लिए चने मिल जाते थे। मुक्ते और क्या चाहिए था? यह कभी हिमाच नहीं लगाया कि जितना रुपया लगा उतना पूरा भर पाया था या नहीं? इसको राम जाने। हिसाब के लिए दिमाग खराब करने की फुर्सन किसे थी?

व्यापार का मुक्ते कुछ अधिक विस्तृत अनुभव है। खेती में रुपया न खराव कर मैं रुपया घर मेजने लगा। वह रुपया एक समीपवर्ती अन्न और कपड़े के व्यवसायी के यहाँ आठ आना सैंकड़ के व्याज पर जमा होना शुरू हुआ। व्याज में अत्र, वस्त्र और घी सभी कुछ मिलने लगा। घर के लोग प्रसन्न थे, बाजार जाने की मंमट से बचें, और रूपया भी न देना पड़ा। एक या दो वर्ष बाद ही मेरे सेठजी को दस पम्द्रह हजार का टोटा आया उनमें वं मेरे भी चार हजार ले बैठे। व्याज के लोभ में मूल भी गया।

साल दो साल बाद फिर कुछ रूपया इकट्ठा हुआ। मेरे एक मित्र ने अरहर की एक खत्ती प्रत्यत्त रूप से मरने की सलाह दी। खत्तियाँ गो-दान की भाँ ति प्रत्यत्त रूप से भी मरी जाती हैं और केवल आंशिक निष्क्रय दे कर अप्रत्यत्त रूप से भी। मेरे मित्र ने कहा था कि अरहर कभी-कभी चिरोंजी के माव बिकने लगती है। मैं इसी आशा में रहा कि उने के दूने होंगे किन्तु सहसा उनकी चिट्ठी आई कि अरहर का बहुत महा भाव हो गया है, वे उसे बेचे डालते हैं। अधिक रोकने से घुन लगने की सम्भावना थी। चिरोंजी के लालच में २२००) रूपयों में ५००) का नुकसान उठाया। मेरे मित्र सक्तन थे, उन्होंने पीछे से और किसी काम में इस नुकसान की पूर्ति कर दी।

मैंने तीन चार बार शेयर भी खरीदें किन्तु जिस कम्पनी में मैंने भाग लिया उस कम्पनी का भाग्य फूटा और साथ ही मेरा भी। रिजर्व बैंक के शेयरों का भाव गिरने पर मैंने उनको बेच डाला किन्तु जब से मैंने उनको बेचा है तब से उनका भी भाव बढ़ गया। 'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौक्षं।'

लोग बीमा कराना कम जोखिम का काम सममते हैं। जोखिम कम्पनी का श्रधिक रहता है। किन्तु दो एक कम्पनियों में तो पौलिसी लैप्स हो गई श्रौर जिसमें चलती रही वह लिक्वी-ढेशन में श्रा गयी।

मैंने रूई और सोने में भी अपनी भाग्य-परीचा की। रूई

पाँच आने की गाय की भाँति अप्रत्यक्त रूप से भरी थी। उसका भाव-ताव समफने लगा था किन्तु उसमें एक साथ अढाई सौ रुपये की हानि हुई। मुर्गी के लिए तकुए का घाव भी बहुत होता है। मैंने कान पकड़ कर तोवा की, शपथ खाई और बड़े धार्मिक भाव से संकल्प किया 'अबलों नसानी अब ना नसैहीं'। किन्तु लालच बुरी बलाय है। मन अपना हठ नहीं छोड़ता, 'मेरो मन हरिजू हठ न तजे।' बस यही हाल मेरे मनका था।

सोना जब बाइस रुपये तोलें हुआ तो पचास तोला सोना खरीदने की सूमी। बिना किसी जान पहचान के ही रोयर मार्केट के माव की गरती चिट्ठी मेजने वाली बम्बई की एक फर्म की रुपया मेज दिया। माल न आने पर दुकानदार से तकाजा किया तो उसने कहा एक बार बेचकर दुबारा आपके लिए खरीद लिया इसमें आपको पचास का फायदा हो गया, एक बार फिर ऐसा कहाँगा। मैं प्रलोभन में आ गया किन्तु जब तीन महीने तक स्वर्ण के वर्शन नहीं हुए तब एक आदमी को बम्बई भेजा, बह बिचारे बड़ी मुश्किल से उसको लाये। दूसरी बदली में दुकानदार ने नुकसान दिखा दिया। फिर भी परमात्मा का शुक्त मनाया। किन्तु ककरे की मां कब तक खेर मनाती? जो वस्तु मान्य में नहीं होती वह ठहर नहीं सकती। कानपुर में वह सोना चोर के हाथ लगा और उसके बाद माव भी ऊँचा चढ़ गया। मैं हाथ मलता रह गया।

फिर भी हिम्मत नहीं हारी। एक बार आगरे में ही प्रत्यक्ष रूप से चाँदी खरीदने का विचार किया, दलाल लोग शहद की मिक्खयों की तरह चिपट गये। मेरे और मेरे सम्बन्धी की, जो मेरे साथ थे, मठेकी रस्सी की भाँति खींचा-तानी होने लगी। मेरे सम्बन्धी पूरे बनिए थे, उनको भाव-ताव करने में मजा आता था और मुक्ते भू भू कत। रूपया अधिक न होने से आधी सिल मेरे

उन्हीं सम्बन्धी ने ली। सिल कटवाने दूसरी किसी गली में जाना था। सिल के बोक्त से आदमी भागता जाता था उसके पीछे हम भी जैसे चोर का पीछा कर रहे हों हांपते-हांपते घुड़दौड़ करते थे। जैसे-तैसे लुहार के यहाँ पहुँचे, वहां पन्द्रह बीस सिल रक्खी थीं उन दिनों हरएक को चाँदी खरीदने का भूत सवार था। नम्बर श्राने के लिए शेविङ्ग सेलून के उम्मीदवार की भाँति बहत देर तक इन्तजार करना पड़ा। शेबिङ्ग सेलून में तो क्रसी मिल जाती है. कभी कभी अखबार भी किन्तु इसमें अपनी टाँगों के वल खड़े होने standing on ones legs की शिचा थी ? उसके बाद तुलवाने की समस्या आई। फिर मजदूर के पीछे भागे। तुल जाने पर मेरे सम्बन्धी श्रपने गाँव चले गये श्रीर मैंने एक डलिया वाले मजदर की डलिया में उसे रख कर घर की राह ली। दुकानदार ने मेरी खैरख्वाही दिखाते हुए मजदूर की नीयत साबित रखने के लिए उसे सीसे की सिल का दुकड़ा बतला दिया। मैंने रास्ते में उसे तरकारी-भाजी से आच्छादित कर दिया। मुमे डर था कि कहीं सत्यनारायण कथा की नौका की भाँति उसमें लता-पता ही न रह जाय. इसलिए उसके पीछे भागना पड़ा। जैसे-तैसे राम-राम करते घर श्राया। तब दम में दम श्राई। खैर इतनी मेहनत करने पर नुकसान नहीं हुआ। उसमें साठ या सत्तर रुपये का लाभ हो गया। आप मरे ही स्वर्ग दीखता है। कभी-कभी मर कर भी नरक भोगना पड़ता है।

इस करुण कहानी को पढ़ कर कोई महाराय व्यवसाय से खदासीन न हो जायाँ। वैसे तो 'हानि-लाभ, जीवन-मरण यश द्यापयश विधि हाथ' है, फिर भी इस हानि में मरी चानुभव-शून्यता बहुत-कुछ उत्तरदायी है। बात यह है कि हम लोग विजनेस में बिना विशेष शिक्षा लिये ही कूद पड़ते हैं और सममने लगते हैं कि जिस प्रकार मछली को पानी में तैरने का जन्म-सिद्ध श्रिधकार है वैसा ही व्यापार में वैश्यों का। यद्यपि जातिका थोड़ा बहुत श्रम्पर होता है तथापि सफलता के लिए शिचा श्रमिवार्य है। जिस प्रकार बिना शिचा के डाक्टरी करना खतरनाक है उसी प्रकार बिना शिचा के व्यापार।

श्रव तो मैं धक्के खाकर होशियार हो गया हूँ। श्रव गाँठ में कुछ न रहने पर यह बात गाँठ बाँघली है कि 'श्राधी छोड़ एक को धावे श्राधी रहे न, सारी पावे'। परमात्मा करे वह श्राधी सलामत रहे।

# खट्टे अंगूर

## ( मेरा जीवन-बीमा )

लोगों का कथन है कि दो अत्यन्त प्रतिकृत बातें अन्त में आकर मिल जाती हैं। यह युग जितना ही क्रियाशील है उतनी ही इसमें बेकारी बढ़ी हुई है। जिस प्रकार दीपक से कजल उत्पन्न होता है उसी प्रकार अत्यन्त क्रिया निष्क्रियता की उत्पादक बन रही है। बेकारी का प्रश्न तो किवकुल-चूड़ामणि गोस्त्रामी तुलसीदासजी के समय से चला आता माल्म होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि—

"खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बित बिनक को बिनज, न चाकर को चाकरी।। जीविका-विद्दीन लोग सीद्यमान सोच बस, कहें एक एकन सौं कहां जाइ, का करी॥" तब तो राम भजन से समय कट जाता था और बेकारी नहीं अखरती थी। बेकारी को मानते हुए गोस्वामीजी ने दो काम भी बता दिये थे। "खाने को दुकड़ा भलो, लेने को हरिनाम" लेकिन अब तो दुकड़े में मी हानि आगई है और रामजी का नाम कुटिल कलि-काल के कुचक से अन्य सद्धमों की भांति लुप्त- प्रायः हो गया है। अब श्री गोस्वामीजो ने अपने कथन में स्वयम् हो निम्निलिखित संशोधन स्वर्ग से बाइरलेस द्वारा भेजा है— "खाने को धक्का भलो, लैने को बिसराम" महात्मा तुलसीदासजी के इस नैराश्य को देख कर एक मनचले महाशय ने उसमें यह अन्तिम संशोधन कर दिया है—

> तुलसी या संसार में, कर लीजे दो काम। इक चुक्की की मेम्बरी, ऋह बीमा की काम।

वास्तव में बीमा के काम ने इस युग में बहुत से लोगों को जाब्ता फीजदारी की १०७, १०८, १०८ या ११० दफा के चंगुल में आने से बचा दिया है। यद्यपि यह संदेह है कि बीमा के काम से निश्चित रूप से रोटियाँ मिलती हैं या जेल की चहार दीवारी के भीतर ? रोटियां चाहे मिलें या न मिलें बिना किसी योग्यता के लोग 'एजेन्ट' की पदवी से विभूषित हो जाते हैं। आजकल सेवाधर्म बढ़ जाने से अथवा यों कहिए कि डाक्टरों की संख्या में बढ़ती के कारण साधारण लोगों में फीस देना ऐसा ही बन्द हो गया है जैसा कि दान-धर्म। किन्तु बीमा कम्पनियों की बढ़ीलत डाक्टरों को पूरी-पूरी फीस के दर्शन हो जाते हैं। अखवार वाले भी कुछ थोड़े से बीमा सम्बन्धी विज्ञापन प्राप्त कर बीमा कम्पनियों की खैर मनाते हैं।

बीमा कम्पनी की एजेन्सी मिल जाना कठिन वात नहीं किन्तु पालिसी खरीदने बाले आदमी मिलना इतना सहज नहीं है। जमींदार लोग तो पुरत-दर-पुरत के लिए निश्चिन्त है ( यदि यह महेपन का महारोग उनको काल-कविलत न कर ले)। और बौहरे लोगों को विचारे कारतकार सलामत चाहिए, उनकी दिन-दूनी रात चौगुनी ब्याज पक्की है। फिर वे बीमा जैसी संदिग्ध संस्था की क्यों परवा करें? अब रह गये बिचारे नौकरी-पेशा और वेकार लोग। नौकरी-पेशा अवश्य कभी-कभी बीमा वालों के

चक्कर में आ जाते हैं। जहाँ उनसे कहा गया कि देखिए कम्पनी कितनी जोखम (रिस्क) लेती है और जहाँ उनके सामने आजक्षण की नई-नई बीमारियों के मयंकर चित्र अंकित किये अथवा भूचालों और रेल-दुर्घटनाओं की करुण-कथा सुनाई वहाँ उनके हृदय में बीमा कम्पनी के लिए कुछ स्थान हो गया। और जब उनको बतलाया गया कि वैसे तो आप कुछ नहीं बचा पाते किन्तु इसके कारण आप अनिवार्थ रूप से मितट्ययता (Compulsory economy) कर सकेंगे, वहीं उन पर जादू का पूरा असर कर जाना है। किन्तु वे लोग समयाभाव के कारण सहज में हाथ नहीं आते। उनके पीछे जब कोई हाथ घोकर सन्तू बाँध कर पड़ जाय तब कहीं उनसे साज्ञात्कार हो पाता है। और यित वे फैशन-मक्त हुए तो उनके ऊपर अनिवार्य मितव्ययता का ऐसा ही असर नहीं होता जैसा कि सती के हृदय पर कामी पुरुषों के बचनों का।

बेकार लोगों में दो श्रीणयाँ हैं—प्रथम श्रेणी में तो वे शुद्ध तिर्लेप वेकार हैं जिनको न काम से काम है और त दाम का नाम ही सुनाई पड़ता है। दूसरी में वे लोग हैं जिनके पास छुछ काम तो नहीं है किन्तु जीवन के पहले भाग में किये हुए सत्कर्मों के फलस्वरूप मास-प्रति-मास कुछ कलदार आ जाते हैं। ये लोग बेकारी के पवित्र नाम को बदनाम करते हैं। पहले प्रकार के लोगों के पास जाने का तो बीमा कम्पनी वालों को साहस कहाँ? क्योंकि उनमें से प्रत्येक बीमा कम्पनी के एजंट बनने की प्रवल सम्भावना रखता है। एक पेशे के लोग कमी प्रेम से नहीं रह सकते 'याचको याचकं हब्ट्वा श्वानवत गुरगुरायते'। दूसरे प्रकार के लोगों के पास जाने का वे थोड़ा-बहुत साहस करते हैं। किन्तु उनकी पचपन साला आयु देख उनसे इतने ही शक्कित हो जाते हैं जितना कि काले कपड़े से एक प्रामीण बैल। किसी न किसी चेत्र में रवेत केश वालों को केशव की भाँति पछतावा ही करना पड़ता है। वे लोग तो शायद अपनी जान का सौदा करने को सहज में तैयार हो जायँ किन्तु एजेंट लोग उस सौदे को सहज में नहीं स्वीकार करते। बीमा कम्पनियों के सोभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश में एक ऐसा जन्तु था जो पेंशनयापता होता हुआ भी ४० साल से कम आयु का था।

जहाँ श्रहोस-पड़ोस के लोगों को मेरी परिस्थित माल्म हुई वहाँ एजेन्टों ने मेरा पीछा करना शुरू किया। मेरे पास कोई ऐसा दुर्ग न था कि जहाँ जाकर छिप जाता। बीमें के प्रस्ताव होने लगे, सोते-जागते, उठते-बैठते, टहलते दिन-रात बीमा की चर्चा होने लगी। दो एक एजेन्ट तो आपम में नाक् युद्ध भी करने लग जाते थे। बीमें के प्रस्तावों के कारण मेरी नींद हराम हो गई। जान का बीमा क्या था जी का जंजाल हो गया। औरों से तो जैसे-तैसे पीछा छुड़ा पाया किन्तु एक महाशयजी मेरे पड़ोस में रहते थे, उनसे पीछा न छुड़ा सका। इत्तफाक से वे बाह्मण भी थे। फिर क्या था? मैं गिरधरजी के शासन में आ गया—वित्र और पड़ोसी को तरह देना ही पड़ती है।

मैंने उत्तसे पूछा—"श्राप काहे का बीमा करना चाहते हैं ?" उत्तर मिला 'जान का'। मैंने कहा कि भाई मैं अपनी जान कहीं पारसल करके नहीं भेजना चाहता जो बीमा कराऊँ। मुम्ससे कहा गया कि बीमा करा कर आप भविष्य के लिए निश्चित हो जायँगे। मैं भली अकार जानता था कि चिता और चिन्ता में एक बिन्दी का ही अन्तर है और चिता में जलने के लिए कुछ अभ्यास भी चाहिए था। इसलिए चिन्ता को जो मेरे जीवन की चिर-सङ्गिनो थी सहज में परित्याग नहीं करना चाहता था, लेकिन 'अर्थी होपंन परयति'। एजेन्ट महोदयों पर मेरी युक्ति का इतना भी असर नहीं हुआ जितना कि तब पर बुंद का ह

बाबा तलसीदासजी के शब्दों को लौट-फेर सकूँ तो कहदूँ बुन्त श्रघात सहें गिरि जैसे। उन्होंने मेरी सम्मति—ठीक तो यों है कि मौन रूपी अर्ध सम्मति प्राप्त करली। मेरे सामने फार्म रख दिया गया धौर मैंने ४०००) के लिए आँख बन्द करके दस्तखत कर दिए। ४०००) से कम का बीमा कराना में अपनी शान के खिलाफ समभता था क्योंकि श्रगर कभी इन्जत-हतक का मामला चलांना हुआ तो ४०००) से अधिक का दावा कर सकुंगा। इन्जत-जान से ज्यादह मूल्य रखती है। दस्तखत तो सहज में हो गए किन्तु जिस प्रकार विवाह कर लेना आपत्तियों का आरम्भ है, उसी प्रकार दुस्तखत कर देना भी आपत्तियों को मोल लेना था। दस्तखत के पश्चात ही मुक्तसे पूछा गया कि आपकी जन्मपत्री कहाँ है। मैंने कहा-क्या आप पाराशरी अथवा वृह्ज्जातक के अनुकूल मेरी आयु का निर्णय कराना चाहते हैं ? उन्हों कहा-भविष्य की नहीं वरन वर्तमान की। मैं तो यह सममता था कि जिस प्रकार उस बीमा के व्यवसाय ने एजेन्टों. डाक्टरों और अखवारों को रोजगार दिया है उसी प्रकार शायद बीमा कम्पनियां ज्योतिषियों को भी आजीविका देंगी। श्राज कल इङ्गरेजी पढ जाने के कारण लोग ज्योतिषियों से कम काम लेते हैं। जब सनातन धर्मी लोग इस श्रोर ध्यान देंगे और शुद्ध सनातन धर्मियों की बीमा कम्पनी बनेगी तब डाक्टरों की श्रपेत्रा ज्योतिषियों की परीत्रा को श्रधिक महत्व दिया जायगा किन्तु अभी तो डाक्टरों की ही चलती हैं।

थिद बीमा कम्पिनयों को ज्योतिप में विश्वास होता तो मैं डाक्टरी परीचा से बच जाता। किन्तु वृथा प्रलाप में क्या लाभ ? मेरी नाप-तोल को गई, मानो मैं कोई क्रय-विक्रय की वस्तु था। मुमे तक पर बैठाया गया। यदि तुला कराई गई होती तो बेचारे ब्राह्मणों का भला होता। मालूम नहीं तुला पर बैठ कर मुमे तुलादान का फल मिलेगा या नहीं ? मेरी छाती कमर पैर सबका नाप हुआ। जब दर्जी नापता है तब तो यह सन्तोष रहता है कि नया सूट पिहनने को मिलेगा, किन्तु यहाँ क्या रक्खा था? बीमार की भाँति पलंग पर लेटना पड़ा। वैसे तो मेरा शरीर रोगों का अड़ा बना हुआ था क्योंकि आज कल 'भोगेनान्तेततुः त्यजाम्' के स्थान में 'रोगेनान्तेततुः त्याजम्' का पाठ हो गया है। किन्तु में बहुत से रोगों के बारे में डॉक्टर की आँख में धूल मोंकने में सफल हुआ। एक लम्बी-चौड़ी प्रश्नावली का उत्तर देना पड़ा। यदि सब बातों का बिलकुल सबा-सबा उत्तर दिया जाय तो स्वयं भगवान धन्यन्तरि भी डाक्टरी की परीक्षा में फेल हो जायँ। मैंने अदालत के सत्य मूर्ति गवाह की भांति सब और बिलकुल सच के सिवाय और सब कुछ कहा। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मना सकती है, मेरे शरीर के अक्न प्रत्यङ्ग ने मेरे विपरीत गवाही दी।

जब मकनपुर या बटेश्वर की हाट में खरीरे जाने वाले वैल या बछड़े की भाँति मेरे दाँत देखे गये तो दृटे हुए दाँत को न छिपा सका। में तो इस बात में महात्मा गांधी से समानता कर के मन खुश कर लेता था। शुष्क हृदय डाक्टर लोग इसे बार्ड क्य का चिन्ह सममते हैं। और स्थान में वृद्ध लोगों का आदर होता है, किन्तु कलियुगी बीमा कम्पनी बाले वयोवृंद्ध लोगों का आदर नहीं करते। डाक्टर विचारे को भी मेरा केस पहला ही मिला था। वे सत्य बक्ता होने की धाक जमाना चाहते थे।

मैंने दाँत के सम्बन्ध में युधिष्ठिरी सत्य भी बोला लेकिन उन्हों ने एक न मानी। उन्हें क्या था उन्हें तो फीस से काम, 'मुद्री चाहे इस घाट जाय चाहे उस घाट जाय बन्दे को कफन से काम।' हाँ विचारे एजेन्ट महोदय मेरी परीचा की सफलता के लिए उतने हो उत्सुक थे जितना कि मैट्रिक का परीचार्थी अपने

शुभ फल के लिए। यदि मेरा बीमा हो जाता तो शायद मेरे बचों को तो मरने के पश्चात ही धन प्राप्त होता किन्त एजेन्ट महोदय का कमीशन पक्का था। ४०००) का बीमा हो जाने से उनकी कम्पनी में उनका कुछ आदर भी होने लगता। डाक्टर ने मेरे सामने बहुत चिकनी-चुपड़ो बातें कहीं श्रीर मुमे विश्वास हो गया कि शायद मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा। मैं निर्भय जीवन ज्यतीत करने का स्वप्न देखने लगा एवेरस्ट की चोटी पर जाने तक के मन्सबे बांघने लगा। हिन्दु मुसलिम हंगों में शामिल होकर नेता बनने की भी आशा करने लगा। किन्तु, मन चीते क्या होता है प्रमुका चीता होता है। थोड़े ही दिन परचात् बड़ा शिष्टाचार पूर्ण पत्र मिला कि यद्यपि हम इस बात के श्रापके श्राभारी हैं कि श्रापने हमारे यहाँ बीमा कराने का निश्रय किया था तथापि हमें खेद है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते । पहले तो कुछ आधात-सा लगा लेकिन फिर मन सममा लिया कि श्रॉंख फ़टी पीर गई। बार-बार त्रैमासिक रुपया भेजने के भार से बचा. बखों के लिए तो निश्चित हो जाता किन्तु प्रीमियम भेजने की चिन्ता तो मुक्ते शीघ ही मृत्य के निकट पहुँचा देती।

फिर मैंने अपना निश्चय बदल दिया कि न मैं अब विज्ञान के लिए अपना बिलदान कहँगा, न धर्म के लिए और न देश और जाति के लिए । मुख की नींद सोकर अपना जीवन व्यतीत कहँगा। बस मैंने सोच लिया कि नाखून और सर के बाल कटा कर आत्म-बिलदान का आत्म-तोष प्राप्त कर लिया कहँगा। सर न सही तो सर के बाल ही सही। बीमा कम्पनी वाले शायद इस सिद्धान्त को नहीं जानते कि रोगी लोग ही चिरजीबी होते हैं क्योंकि उनको रोग के कारण अपना जीवन नियमित रखना पड़ता है। गुमे आशा है कि भले स्कूल के लड़के की माँति अपना जीवन नियमित रख कर जान-बूम कर आग में न कूदूंगा और

हन्मान बाबा, श्रश्वत्थामा, लोमरा ऋषि, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव और भूत भावन मृत्युख्य महादेव कृषा करके मुक्ते दीर्घ जीवी बना देंगे। रहा बाल-बच्चों का प्रश्न उसके लिए मेंने सन्तोप कर लिया है कि 'पूत मपून तो क्यों धन सक्ख्य, पूत कपूत तो क्यों धन सक्खय'। जीवन-बीमा के श्रंगृर मुक्ते श्रव खट्टे प्रतीत होते हैं।\*

<sup>\*</sup> एक बार फिर बीमा वालों की बातों की फेर में पब कर जान का बीमा करा बैठा। एजेन्ट साहब एक रोज मुझे अपनी मोटर में हवा खाने लिवा गये। हवा में मेरा बीमा न कराने का संकल्प हवा हो गया। डाक्टर ने भी सरसरी जाँच की, क्योंकि वे काम में अधिक व्यस्त रहते थे। मैं जाँच में पास हो गया, बबी प्रसानता हुई। किन्तु दुर्भीस्थ से वह कम्पनी Liquidation में आगई। प्रीमियम देने से झुट्टी मिली। अब मैं निश्चिन्त हुँ।

# श्रीरामजी-प्रीत्यर्थ

## ( मेरे जीवन की अव्यवस्था )

विश्व-व्यापकता का यदि कुछ महत्व है, तो मूर्ख-सम्प्रदाय के आगे दुनिया में कोई सम्प्रदाय नहीं ठहर सकता। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, दल या समुदाय नहीं, जो किसी-न-किसी द्वारा मूर्ख न समका गया हो। इस पद के लिए न किसी को सलाम मुकाने की आवश्यकता है, और न अखबारों में अपने कारनामों का ढिंढोरा पीटा जाता। इसके लिए चातक-दृष्टि लगा कर ऑनर्स-लिस्ट की भी बाट नहीं जोहना पड़ती। इसके लिए यह कहने की भी आवश्यकता नहीं कि "गुन ना हिरानो, गुन गाहक हिरानो है।"

इस परम पुनीत, आदितम संप्रदाय के काशी और प्रयाग की भौति शिकारपुर और भौगाँव दो तीर्थ-स्थान हैं। इनमें प्रधानता किसकी है ?—इस महत्व-पूर्ण प्रश्न का निर्णय करने में "कंवयोऽप्यत्र मोहिताः" फिर 'अस्मदादिकानां का वार्ता ?'

यद्यपि भौगाँव से मेरा सर-सरसिज, राका-शिश या वलय श्रीर मिए का-सा कोई सहज सम्बन्ध नहीं, तथापि मेरे ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेरवर-स्वरूप परम दैववत् गुरुदेव (परिडत गिरिजाशंकर मिश्र ), जिनके चरणाँ बुजों का चंचरीक बन कर मैंने विद्याद्यों की विद्या देववाणी (संस्कृत ) का अध्ययन किया था, इसी पुण्य चेत्र के निवासी थे। उन्हीं की कृपा का बल प्राप्त कर मैंने कारसी छोड़ कर नाइन्थ कास में संस्कृत ली थी, खार जिस प्रकार नया मुसलमान अल्ला-ही-अल्ला पुकारता है, मैं भी बात-बात में संस्कृत बघारने लग जाता था। यद्यपि मिथ्या पांडित्य-प्रदर्शन की यह खादत अच्छी नहीं, तथापि नीलकण्ठ भगवान शक्कर के कण्ठस्थ विष की भाँ ति मैंने इसे छोड़ा नहीं। "अङ्गीकृतं मुकृतिनः परिपालयन्ति।" खहर पर सिलमे-सितारे के काम की भाँति समय-कृसमय में अपने लेखों में संस्कृत के अवतरणों का पुट देकर एक साथ अपनी विद्या खौर अविद्या का परिचय देता हूँ, क्योंकि उनमें प्रायः गलतियाँ रह जाती हैं, और इस प्रकार तम और प्रकाश का संबंध, जिसे वेदान्तांबुज-सूर्य श्री शंकराचार्य ने असम्भव माना हैं असम्भव हो जाता है।

यह कुछ विषयान्तर-सा हो गया, किंतु इस मूर्खता के लेखमें संगति की खोज करना असंगति है और युक्तिमत्ता की आशा करना मूर्खता ("गरल सराहिय मीनु")। अस्तु। महर्षि देवेन्द्रनाथ की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि उनकी तारीफ में इससे अधिक अच्छी बात क्या हो सकती है कि वे विश्वकवि रिव बाबू के पूज्य पितु-देव हैं। कुछ-कुछ ऐसा ही सबंधं भौगाँव का मैनपुरी से है, जहाँ मैंने अपने जीवन की अरुग्णोदय-सी स्वर्णिम बाल्य-वेला बिताई थी। भौगाँग मैनपुरी के ही जिले में है।

अयुषादस्मत्प्रत्ययगोचरणेविषयनिषयिग्रोस्तमः प्रकाशनद्विरुद्धस्वमानयौ-रितरेतरमावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माग्रामपि द्युतरामितरेतरमावानुपपत्तिः । (शा० भा० भूमिका)

'सियाराममय सब जग जानी' वाले विश्व-मैत्री के नाते से कुछ श्रिषक घनिष्टतर और राज्य की नौकरी से च्युन होने के कारण मेरे समान धर्मी सित्र, जो एक बड़े मासिक पत्र के संपादक हैं, मुक्त से प्रायः यह पूछकर कि में मैनपुरी में कितने दिन रहा, बड़े गर्व और आत्म-सन्तोप के साथ अपने हास्य-विनोद-प्रेम का परिचय दे देते हैं। उनका घर भी मैनपुरी-जिले में है ओर शायद सुमराल भी। उन्हीं के प्रीत्यर्थ मैं यह लेख लिख रहा हूँ।

यद्यपि में अपने शिकारपुरी मित्र की, जिनका मैं विशेष परिचय दूँगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, कहाँ राजा भोज और गङ्गा तेली ? तथापि मेरे जीवन में अञ्यवस्था, अञ्यवहारिकता, अदृरदर्शिता, अज्ञान और भुलक्षड़पन की मात्रा पर्याप्त रही है।

श्रव्यस्था ही मेरे जीवन को व्यवस्था है। श्रादर्शवाद से मैं कोसों दूर रहा हूँ ; श्रौर मैं सममता हूँ , जीवन में जो कुछ कर सका हूँ, इसी कारण कर सका हूँ। 'श्रकरणान्मन्दकरणं श्रेयः' मेरे जीवन का मूल मन्त्र रहा है। एक आदर्शवादी राज्य में मैंने कुछ दिन काम किया था मेरे चार्ज में एक स्कूल भी था। उसके छात्रावास के लड़कों के पलझों की चादरों के सम्बन्ध में मैंने रिपोर्ट की । उसी के साथ मेरे आकाए-नियामत ने उनकी सारी पोशाक का प्रश्न उठाया। वे स्वदेश-भक्त थे, फिर भी रेकिन और एश्किथ एन्ड लॉर्ड तक के यहाँ से कोटेशन मँगवाये गये। लाल इमली, धारीवाल और बाँबे बुलेन मिल्स और न-जाने कहाँ-कहाँ से नमुनों और टेंडरों का आवाहन हुआ। जुतों की कीमत जानने के लिए आगरे और कानपुर को कागज के घोड़े नहीं. बिजली तक के घोड़े दौड़ाये गये। लड़के भी यह स्वप्न देखने लगे कि हम राजा साहब की सारूप्यता प्राप्त कर लेंगे: सालोक्यता श्रीर सामीप्यता तो उन्हें प्राप्त थी ही। लेकिन उनका स्वप्न रात्रि के पूर्वीर्घ का स्वप्न निकला ( ऐसा विश्वास है कि जो स्वप्न रात्रि

के पूर्वार्ध में देखे जाते हैं, वे चरितार्थ नहीं होते ) मेरी स्थिति के सात मास बीत गये, फिर भी बेचारे विद्यार्थियों के पलंगों की चादरें वैसी ही रहीं। उसके छः महीने बाद भी मुक्ते स्वयं राजा साहब के एक पत्र से ज्ञात हुआ कि आश्रम के लड़कों के पैरों को तब तक जूते भी नहीं मिले थे। ऐसे आदर्शवाद के मैंने सदा हाथ जोड़े हैं, श्रीर उसी के साथ श्रादर्शवादियों के भी। उस रियासत से मुक्ते शीघ हो पतंग कटानी पड़ी । एक फाइल का स्वयं पता दे देने के कारण मेरा तनज्जुल हुआ, होम करते हाथ जला । मैंने त्याग-पत्र दिया, उसकी स्वीकृति स्थगित रही । इतने में होली का पर्व आया। देव-मन्दिर में होली धूम-धाम से मनाई गई। रङ्गरेजी और रङ्गरेली (शाब्दिक अर्थ में) हुई। मन्दिर के भीतर-बाहर रङ्गीन जल का साम्राज्य हो गया। दूसरे रोज भक्त-रूप से राजा साहब को देव दर्शनार्थ पधारना था। मन्दिर का रङ्ग घुलवाने और जल के सोखने का प्रबन्ध मेरे जिस्में था। वरुणदेव की मेरे ऊपर बढ़ी कुपा है। एक साल मेरे सकान पर श्राक्रमण किया था, उस साल मेरी रोजी पर। मन्दिर के भीतर का जल सूख गया था। बाहर एक जगह से वह नितान्त निःशेप न हो सका । मैं अगस्त्य मुनि का अवतार न था। ति:शेष न होने का कारण यह था कि वहाँ कोई मोरी न थी। राजा साहब के चरणांचुजों को आह करने के लिए जल पर्याप्त से कुछ कम था. और काशी-विश्वनाथ के मन्दिर के रौप्य-राशि-जटित धरातलगत जल के सहस्रांश से शायद कुछ अधिक।

राजा साहब की भक्ति-भावना उनकी अवम्धित्रयता पर विजय न पा सकी। तुरन्त मेरी और किसी दूसरे कसूर पर फौज के अफसर की मुश्रत्तली का हुक्स निकल गया। फिर राजा साहब ने बड़ी भक्ति के साथ देव-दर्शन किया। दीनता से स्टडवत् हो गये। दूसरे अफसर साहब ने क्सा-याचना कर ली। मैंने राजा साहब को नम्नता-पूर्वक लिख दिया कि मैं श्रापके कष्ट के लिए दुखी हूँ। कसूर की हाथ जोड़कर समा माँगता हूँ, सजा की नहीं। मेरे इस्तीफे की स्वीकृति स्थगित न रखी जाय। तुरन्त चार्ज दे देने की श्राज्ञा मिल गई। मुक्ते मालूम हो गया कि नौकरी का स्थायित्व वहाँ निलनी-दल-गत-जल से भी श्रातिशय चपल था। मैं वहाँ श्रधिक ठहरा नहीं, श्रच्छा ही हुश्रा। 'बकरे की मा कब तक खैर मनाती!' उन राजा साहब का मैंने नमक-पानी 'खाया है। उनकी बुराई नहीं करना चाहता। सच्चे खिलाड़ी की भाँति वे मुक्ते सेमा करेंगे।

मेरे मित्र मजकूर ने एक बार किसी से कहा था कि बाबूजी ने अपने सब संस्मरण लिखे, उक्त रियासत से निकाले जाने का नहीं लिखा। उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी अञ्चवहारिकता के अमाण-स्वरूप इसे लिख दिया है। मेरे मित्र भी एक या दो रियासतों के निकाले हुए हैं। इसीलिए मैं उनसे मित्र-भाव रखता हूँ। समान शील ज्यसनेषु मैत्री।

में अपना समय दार्शनिक चिन्ता में तो नहीं खोता, किन्तु दार्शनिकों की-सी अव्यवस्था मेरे जीवन में अवश्य है। इसी कारण कभी-कभी दार्शनिक होने का गौरव प्राप्त कर लेता हूँ। यद्यपि में उन दार्शनिकों में तो नहीं हूँ, जो अपना ही नाम भूल जाते हैं, अथवा छड़ी को चारपाई पर सुला कर आप रात भर कोने में खड़े रहते हैं, किन्तु कमरे की सजावट और वस्तु-विन्यास में कार्लाइल द्वारा वर्णित शोफेसर ट्यूफेल्सड़ोक से प्रतिस्पर्धा अवश्य कर सकता हूँ। मेरे मित्र मिश्रवन्धुगण पर यहि निर्णय का भार रक्खा जाय, तो वे मुम्ते दो या चार नम्बर कम देंगे, और किसी आधुनिक प्रगतिशील आलोचक को यह काम सौंपा जाय, तो वह मुम्ते कम-से-कम ४० नम्बर अधिक देगा। वह कहेगा, आप इस युग में रहते हैं, वह शोफेसर दो सौ वर्ष पहले रहता था।

आपकी जाँच वर्तमान माप-दण्ड सं होगी, इसलिए वह मुक्ते अञ्चवस्था में १०० के स्थान में १४० मार्क देने की कृपा करेगा। रहन-सहन की अञ्चवस्था में अगर मैंने किसी सं हार मानी है तो श्री 'निराला' जी से। हाँ, कार्लाहल का वर्णन देखिए—

"It was a strange apartment; full of books and tattered papers, and miscellaneous shreds of all conceivable substances united in a common elemenst of dut. Books lay on tables and below tables; here fluttered a sheet of manuscript, there a torn handkerchief, or night cap hastily thrown aside, ink bottle alternated with bread crusts, coffee pots, tobacco boxes, periodical literature, and Blucher-Boots."

इसका अनुवाद में नहीं करना चाहता, किन्तु अँगरेजी न

जानने वालों के हितार्थ दूटा-फूटा श्रनुवाद दे रहा हूँ-

वह एक अजीव कमरा था। उसमें विखरी हुई किताबों और फटे काराजों तथा कल्पना में आसकने वाली प्रायः सभी स्फुट बस्तुओं के दुकड़े धूल के एक हो मूल-तस्त्र से वेष्टित रहते थे। पुस्तकों मेजों पर और मेजों के नीचे भी पढ़ी रहती थीं। कहीं पुस्तकों की फटी हुई पायडुलिपियाँ फरफराती थीं, और कहीं फटा हुआ कमाल और जल्दी से उतारी हुई नाइट कैप पड़ी रहती थी। स्याही की बोतलों रोटी के दुकड़े, काफी-पात्र, तंबाकूदान, मासिक पत्र और बृट विकल्प से दर्शक का ज्यान आकर्षित करते थे।"

बाल्यकाल में तो श्रव्यवस्था त्तम्य ही नहीं होती, वरन् कभी-कभी माता-पिता के श्रामोद का भी कारण बन जाती है, किन्तु कॉलेज-जीवन का विद्यार्थी रहन-सहन के लिए उत्तरदाबी सममा जाता है। उस जीवन का भी मैं कोई संतोष जनक वर्णन नहीं दे सकता। बाल्य-काल की केवल एक घटना स्मरण है। मैं

श्रपनी ननसाल, जलाली जिला श्रलीगढ़, गया हुआ था। मेरी धोती नहीं मिल रही थी। मैं मैनपुरी की बोली में चारों श्रोर कहता फिरता था- "हमारी धुतिया किएँ गई ?" वहाँ के पश्चिमी लोगों ने मेरी अर्धपूर्वी बोली की बड़ी हँसी उड़ाई। उन लोगों ने मेरा नाम पुरविया रख लिया था। मेरा पैन्निक घर जलेसर में हैं। (वहाँ के रहने वालों का सर जला नहीं होता) वह भी कुछ-कुछ पश्चिमी भाग में हैं। यहाँ के मेरे एक विनौद-प्रिय चचा साहब ने मेरी बोली सुन कर कह ही डाला—"देशी गधा पूर्वी रहँक। " तब से मैंने मातृ-भाषा अर्थात् अजभाषा का. जो मेरी माता बोलती थीं. अभ्यास किया। वह स्कूल में गँवारू समभी जाती थी। इसलिए खड़ी बोली का अभ्यास किया, जो पैन्निक बोली थी। भाषा के संबंध में एक बात और याद है कि मेरे किसी गुरुजन ने मुक्ते 'हम' कहने पर बहुत खाटा था। उन्होंने कहा था, इसमें विनय का अभाव है। वह बात मैंने गाँठ बाँध ली। मैंने तो 'हम' कहना छोड़ दिया है, किन्तु एक महाशय, जिन्हें 'हम' के प्रयोग पर मैंने कई बार टोका है, अभी तक उसका मोह नहीं छोड़ सके। शायद वे 'हम'-शब्द में हिन्दू और मुसलिमं एकता का प्रतीक देखते हैं ( 'ह' से हिन्दू 'भ' से मुसलमान )। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। विषयांतर के लिए पुनः नमा-याचना !

वैश्य-बोर्डिझ-हाउस में जब मैं पढ़ता था, तब भी मेरी श्रव्यवस्था कुछ-कुछ प्रोफेमर ट्यूफेल्सड्रोक के श्रादशों से भिलती थी। मुसे एक छोटी-सी कोठरी मिली थी। उसके लिए भी बड़ी सिफारिश की जरूरत पड़ी थी। मेरे पास ट्रंक के स्थान में एक चीड़ का बक्स था। जिस प्रकार बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार उन दिनों बिना प्रयाग गये श्रच्छा ट्रंक नहीं मिलता था। लोग ज्यादातर श्रंडाकार टीन के डब्बों से काम चलाते थे (यह है सन् १६०६ की बात, जब मैं एफ्०ए० के सेकिंड ईयर में पढ़ता

था)। उन दिनों मुक्ते विज्ञान से कुछ शौक हो गया था मेरी धारणा थी कि पानी के नलों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि पानी ऊपर से गिरे और फिर अपने आप ऊपर उठ जाय। इस प्रकार सतत गति (Perpetual Motion), जिसे विज्ञान श्रसंभव मानता है. सम्भव हो सकती है। यह मेरी मूर्खता ही थी। मैं काँच की निलकाओं से, जिन्हें मैं अपने वैज्ञानिक सहपाठियों से माँग लेता था, श्रीर जिन्हें मैं दीप शिखा पर ( उस समय कड़वे तेल के चिराग चलन से बाहर नहीं हुए थे। जैसे किसी विरले को भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, वैसे किसी माग्यवान् के पास टेबिल लैंप रहते थे ) टेढा कर मन-चाहा आकार दे देता था, और उनके द्वारा अपने उल्टे-सीधे प्रयोग करता था। मेरे चोड् के बक्स के एक कत्त में ऐसी ही धूम्र-कलुपित नलिकाओं की भीड़-सी लगी रहती थी। उसके साथ कुछ गन्यक, फिटिकरी श्रादि द्रव्य भी पड़े रहते थे, जिनके श्राघार पर मैं श्राविष्कारक बनने का दुःस्वप्न देखा करता था। पीछे से उस बक्स का दक्कन उससे असहयोग करने लगा था। उस बक्स के अतिरिक्त एक चारपाई थी. जो श्रदवाइन ढीली रहने के कारण (मैं नौकरों से किसी बात को डाटकर कहना नहीं जानता था) नतोद्र (convex) बनी रहती थी, और मैं यह संतोष कर लेता था कि अगर सोते में मेरे ऊपर कोई लाठी चलाएगा, तो मेरे न लगकर पाटियों पर रुक जायगी। कसरे में दरी के फर्श के स्थान में खजर की चटाई थी। उसकी पहियाँ जीर्या होकर कमरे के भिन्न-भिन्न भागों पर, विभाजित कुटुम्ब के सदस्यों की भाँति, श्रपना-अपना स्वतन्त्र श्रधिकार स्थापित करना चाहती थीं । मेज पर तैलांभिषिक्त ईंट रहती थी, उस पर स्तेहाल्पात्रित ज्ञान का दीप जलता था। कोर्स की पुस्तकें अलमारी से और बिना कोर्स की मेज पर से मेरा ध्यान ज्याकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती रहती थीं। बुकमैन नाम के कबाड़िए से खरीदी हुई जीएं-शीर्ण, परन्तु महत्त्व-पूर्ण कुछ पुस्तकें अलमारी में इस आशा से डटी रहती थीं कि 'कवहुँ तो दीनद्याल के भनक पड़ेगी कान।' यद्यपि में ब्रह्मचारियों की-सी, फूस के माड़-जैसी, घनी चोटी रखनेवाले सिद्धांती महाशय-टाइप के विद्यार्थियों में से न था, जो देश छोड़ कर सात समंदर-पार वलायत में वेदों का डंका बजाकर ही दम लेना चाहते थे, तथापि मुक्त पर स्वदेशी का काफी प्रभाव था। खुदरंग पहू की अचकन पहनता था। उसके तंतुओं के व्यक्त हो जाने को में भारत की रारीबी का प्रतीक समस्ता था। यही मेरी हालत थी, पीछे से कुछ सुधार हुआ। चीड़ के बक्स का उत्तरा- विकार ह'क को मिला। पहू के स्थान में मिल का कपड़ा आया, लेकिन फिर भी वही बेदगी रफ्तार रही।

मेरे कुछ मित्र, जो, मुक्त पर स्तेह का अधिकार रखते थे, मेरी इस अव्यवस्था से नाराज रहते। बाबू जानकीप्रसाद सिंहल तो मुक्ते हाबूड़ा कहकर ही संतोप कर लेते थे, किन्तु बाबू जमुना-प्रसादजी ने, जो आजकल मथुरा म्युनिसिपल बोर्ड के चैयरमैन हैं, मेरे सुधार का बीड़ा उठाया था। इस संबंध में एक मनोरख़क घटना मुक्ते स्मरण है। उस समय मैं एम्० ए० में पढ़ता था। प्रोफेसर भी हो गया था। मेरे एक मदरासी दार्शनिक गुरु भाई का (मेरे गुरुदेव प्रोफेसर इरिकड़ मदरास से ही आये थे), जो एम्० ए० में फर्स्ट कास फर्स्ट थे, शायद मद्रास यूनीवर्सिटी का रेकॉर्ड भी बीट किया था और आई० सी० एस० के लिए विलायत जाना चाहते थे, पत्र आया कि वे उत्तर-भारत देखना चाहते हैं। मैं दिल्ली आकर उनसे मिल्ला। जमुनाप्रसादजी, कमला-प्रसादजी, किशनलालजी आदि मेरे कई मित्र मेरे साथ गये। जमुनाप्रसादजी बड़े दु:खित थे कि मैं एक ऐसे महान् व्यक्ति में मिलने जा रहा हूँ, जो आई० सी० एस० के लिए विलायत

जाने वाला है, और जो सूट-बूट से अप-टु-डेट सेकिंड क्रास में में आता होगा, और मेरे पास लट्टे का पाजामा, पुराने कोट और बेढङ्गी टोपी के सिवा और कुछ नहीं। दिल्ली पहुँच कर उन्होंने यथाशक्ति मेरी टीम-टाम की । आग्रह कर नई टोपी खरिदवाई. कोट के नीचे एक कालर भी लगाया श्रीर पूरी पार्टी के साथ मदरासी मित्र के स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचे। जनकी ट्रेन लेट थी, प्रायः एक बजे तक रात प्लेटफार्म की बेंचों श्रीर वेटिंग रूम की कोचों पर बिताई। ट्रेन की घएटी होने पर एक बार फिर लोगों ने अपने और मेरे कपड़ों की माइ-पौंछ की। कुली से पूछा, सेकिंड क्रांस कहाँ खड़ा होता है ? 'भ्रु परि पानि' हो शवरी की भाँति उसकी प्रतीचा की। ट्रेन आई, सैकिंड कास वहीं खड़ा हुआ, जहाँ हम खड़े थे। मेरे मित्र डब्बे के द्वार पर ही खड़े थे। उनका मुख और उनके केश कालिमा में कंपिटी-शन कर रहे थे। बढे हए बाल ऊपर की ऐसे खड़े थे. मानो उनमें विद्युच्छिक्ति का संचार हो गया हो । उनके बाल भालू के-से रुच, स्नेह् शुन्य और कंघे से अपरिचित थे। बदन पर एक मैली क्रमोज थी, जिस पर रेल के कोयले के कर्णों का गहरा स्तर उनके चेहरे की परछाईं-सा माल्म होता था। उसके ऊपर तह किया हुन्ना उत्तरीय था। उनके चरण-सरोज उपाहन की 'सामा' विहीन थे, श्रीर कुछ-कुछ मलिनता के कारण दीन-से प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देख कर जमुनाप्रसादजी की आँतें-पीतें जल गई'। मेरे मुँह पर प्रसन्नता की रेखा स्पष्ट हो गई। विजय-गर्व से मैं जमनाप्रसादजी की श्रोर देखने लगा।

छतरपुर में पद के कार्य कुछ व्यवस्था सुघरी थी, लेकिन बाहर के कमरे तक ही, पोशाक में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। भाग्य से मेरे महाराजा पोशाक की ज्यावा परवा नहीं करते थे, किन्तु वे भी कभी-कभी मेरे शिकन पड़े हुए पाजामा का स्केच स्लेट पर बना कर मेश मजाक उड़ा लेते थे। अब अपना घर बन जाने के कारण कुछ व्यवस्था सुधरी है, उसका श्रेय मेरी देवी जी तथा मेरे सुपुत्रों को है। उनकी व्यवस्था में अव्य-वस्था उत्पन्न करना मेरा प्रिय व्यसन है। यहाँ भी दो-एक महा-शयों ने मेरे सुधार का बीड़ा उठाया है। एक अधिक नफासत-पसन्द महोदय मेरी कुरसियों की गहियों के सुधार के लिए सत्याग्रह करने लगे। वे गदी उठा कर दूसरी गदी पर रख देते थे। मैंने एक बार साबुन श्रीर तौलिया मँगा कर उनसे हस्त-प्रचालन का प्रस्ताव किया। वे समम्हे, मैं उनके लिए कुछ भोजन मैंगा रहा हूँ। मैंने कहा, शायद श्रापके हाथ गदी उठाने से खराब हो गये होंगे। वे समभ गये। इतने अकलमन्द थे जिनको इशारा काफी होता है। तब से उन्होंने सत्याप्रह करना छोड़ दिया, और गहियों के आवरण भी मैंने बदल दिये। एक दूसरे महाशय कहते हैं, कमरे में इतनी तसवीरें क्यों लगा रक्खी हैं। मैं कहता हूँ, उनका करूँ क्या ? बात तो उनकी ठीक है. लेकिन उसे कार्य-रूप में परिएत नहीं कर सका।

मुसे फूलों, बरीचों और दूध देने वाले जानवरों का शीक है, किन्तु वे भी मेरे घर की अव्यवस्था ही बढ़ाते हैं। जब मेरी भैंस बगीचे में छूट कर गोभी के पेड़ों पर आक्रमण करने लगती है तब शिवजी के तबेले की सी रार मेरे यहाँ भी मच जाती है। इधर अकल के साथ तुला में रक्खी जाने वाली हूध-धी देने वाली भैंस, उधर शोभा और उपयोगिता से समन्वयकारी गोभी और टमाटर के पौदे। किसको मुख्यता दी जाय? इधर दुग्ध-प्रेम उधर शाक-प्रेम! श्रीजयशङ्करप्रसादजी के नाटकों में भी ऐसा अन्तर्ह न्द्र न उपस्थित हुआ होगा। इस वर्णन में बहुत अत्युक्ति तो नहीं, लेकिन किसी मेहमान को मेरे यहाँ ठहरने में कष्ट न होगा, यद्यां मैं चाहता यही हूँ कि मेरे मेहमान चिमगादहः

के मेहमान बने रह कर मेरी ही तरह उलटे लटके रहें।

मुलकड़ भी मैं अव्वल दर्जे का हूँ, यद्यपि इतना नहीं कि चश्मा लगा कर चश्मे को ढूँ इता फिरूँ, अथवा स्टेशन जाते हुए ऐसा भान होने पर कि घड़ी घर भूल आया हूँ, जेब से घड़ी निकाल कर देखूँ कि घर से घड़ी लाने का समय है या नहीं। एक-दो मर्तवा रिर्टन टिकट पूरा-का-पूरा टिकट-कलक्टर को दे बठा हूँ। एक बार अपनी देवीजी के साथ अलीगढ़ गया। दो टिकट खरीदे थे, एक टिकट कहीं गुम हो गया। बड़ी मुश्किल दरपेश हुई। टिकट देवीजी को दे दिया, और असबाब कुली को। गेट पर बड़े अदब के साथ देवीजी से कहा—"टिकट दे दीजिए।" टिकट-कलक्टर महोदय पर यही प्रभाव पड़ा कि मैं उन्हें रिसीव करने आया हूँ। बेचारा कुछ न बोला। उस समय प्रत्युत्पन्न मित से काम चल गया।

रोज प्रातः काल मुक्ते प्रायः आध घएटा पाठ्य तथा लेखन-सामग्री जुटाने में लग जाता है। दवात-क्रलम या काराज न होने के कारण बहुत-से ब्राह्म मुहूर्त अमुत्पादक रह जाते हैं। मैं उन डॉक्टर महोदय से कुछ अच्छा हूँ, जो घर पर लेखन-सामग्री न होने के कारण एक चैक न मुना सके। फाउपटेन पैन, छड़ी, छाता और टोपी खो जाना तो साधारण बात है, मैं ओवर कोट खो चुका हूँ। यदि नहीं भूला हूँ, तो दो चीर्जे—एक अपने को और दूसरा अपना चश्मा।

एक बार सोते से उठने पर एक साथ यह निर्णय नहीं कर सका था कि मैं राजा की मंडी के स्टेशन पर सोया था या वैश्य-बोर्डिझ में। सड़क पर खड़े हुए सड़क के एक्षिन में लगी हुई लाल रोशनी ने यह अम उत्पन्न कर दिया था। सुबह अपने अम को मैंने अपने एक मित्र से कह दिया। जन्होंने न जाने क्या-क्या गढ़ डाला। में स्वयं वेबकूक बना हूँ बनाया बहुत कम गया, क्योंकि मुक्तमें अधिक महत्त्वाकां ज्ञा नहीं। व लोग अधिक बेबकूक बनते हैं, जिनमें महत्त्वाकां ज्ञा की मात्रा कुछ अधिक होती है। गुक्ते वेबकूक होने का गर्व तो नहीं है, किम्तु उमकी लज्जा भी नहीं है, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूँ। नेव (Knave) की अपेन्ना फूल (Fool) होना अयस्कर है।

में श्रर्थ-जाभ के लिए दूसरे को बेवकूक बनाना पाप सममता हूँ, हाँ, ग्रुद्ध विनोद के लिए किसी को मूर्ख बनाना बुरा नहीं। मेरे एक मित्र डाक के बहुत शीक़ीन थे, किन्तु डाक उनकी श्राती बहुत कम थी। डाकिए के दर्शन के लिए वे उत्कंठित रहते थे। एक रोज मैंने उनके डेस्क से उनकी सब संमहीत चिट्ठियाँ निकाल लीं, श्रीर उनके बिना जाने लेटर-बॉक्स में डाल दीं। डाकिया उन चिट्ठियों का पुलंदा लेकर उनके पास श्राया। वे उसे देख कर बड़े प्रसन्न हुए, किन्तु जब उन्होंने देखा कि वे बासी चिट्ठियाँ हैं, तो बड़े खिन्न श्रीर लिजत हुए।

एक बार फर्स्ट एपिल को यह स्त बर उड़ा कर कि मैनपुरी के स्टेशन में डॉक्टर तृषार्तनाथिसिंह, जो बड़े लोकप्रिय रह चुके थे, पास हो रहे हैं, लोगों की भीड़ स्टेशन पर इकट्टी कर ही। कोई गाड़ी लंकर पहुँचे और कोई ताँगा। वो-एक महाशय तो डॉक्टर साहब के प्रिय भोज्य पदार्थ भी लंकर पहुँचे। मुमें उन पर बड़ी दया चाई। फिर में अपनी करतूत पर स्वयं ही लिंजत हुआ। एक बार एक घड़ी की दूकान से यह नोटिस निकाल दिया कि पाँच तारीख तक घड़ियाँ मुफ्त मिलेंगी। शर्त जानने के लिए उक्त कम्पनी के दफ्तर ने सबको एक-एक लिफाफें में छपा हुआ 'फूल' दे दिया। इस प्रकार मैंने इस विश्वव्यापी संप्र- हाय की सदस्यता निभाई।

# एक स्केच

#### ( मेरे एक शिकारपुरी मित्र )

श्रॅगरेजी में एक कहावत है कि मनुष्य श्रपने मिन्नों से जाना जाता है। इसके श्रनुसार पाठकगण चाहें, तो मुक्ते भी श्रपने मिन्न के समकत्त रख लें, किन्तु मैं उनकी मिन्नता स्वीकार करने में लिजित नहीं हूंगा।

नवागन्तुकों की साधारणतया चर्चा हुआ ही करती है, किन्तु जब मेरे शिकारपुरी मित्र ने वैश्य-बोर्डिझ-हाउस में पदार्पण किया, तब सुपरिटेंडेंट (तब तक 'वार्डन' शब्द जेल वालों से चुराया नहीं गया था) से लेकर मेहतर तक उनकी चर्चा करता। अपने प्रिय मित्र का नाम नहीं बतलाऊँ गा। इसलिए नहीं कि बदनाम होंगे, वरन इसलिए कि वे इतने सन्जन, सुशील और सुयोग्य हैं कि बाइबिल के शब्दों में में उनके जूते के तस्मे भी खोलने योग्य नहीं, और उनका पवित्र नाम एक लक्ष गायत्री-मन्त्र के जप द्वारा जिह्ना को पवित्र किये बिना नहीं लिया जा सकता।

'गुरबा कुश्तन रोजे अन्वल' (बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, जिससे वह पीछे से उपद्रव न कर सके )। उन्होंने पहले ही दिन सुपरिन्टेण्टेण्ट पर रीब गॉठ दिया। सुपरिन्टेण्डेण्ट महोदय ने उनका निवास-स्थान पूछा। "वसुधैव कुटुम्बकम्" वाले सिद्धान्त के उपासक "देश-कालानवच्छिन्न" आत्मा वाले मेरे मित्र को यह बात ऐसी अरुचिकर प्रतीत हुई, जैसे महात्मा सूरदास को हरि-विमुख लोगों का संग। वे फौरन कह उठे—"नाम लिख लिया, काफी है। शहर से क्या मतलब श लियाकत देखिए साहब! आपको आम खाने से काम या पेड़ गिनने से श आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, ज्यर्थ की सुनी-सुनाई बातों के चकर में न पड़िए।"

जर्जर ऋषियों के-से उनके दुबले-पतल शरीर में चेहरे का अत्येक अवयव अपने शुभ अस्तित्व की घोषणा-सा करता प्रतीत होता था। उनकी रजत-मेखला-विभूपित कटि सिंहनी और भिड़ (बर्र) की कटि को लिजित करती थी। उसी खिसियानेपन के कारण सिंहनी मनुष्य-मात्र से वैर करने लग गई थी, और भिड़ जहाँ-तहाँ लोगों को काटती फिरती है। उनके परस्पर स्पर्धाशील नेत्र-युग्मों की कडजल-कला छिपाये नहीं छिपती थी। उनकी 'भुँ इ' में लोटनेत्राली नहीं, किन्तु कमर को विना प्रयास स्पर्श करने वाली, काली, मोटी, उँछी-गुँ छो, गोरस और दिध से धुली, स्वच्छ, मेचक, मस्ण, नागिन-सी चोटी सब के आकर्षण का विषय थी। उसे पाकर सूर के बालकृष्ण भी "मैया! कबहिं बढ़ेंगी चोटी; किती बार मोहिं दूध पिवत भई, यह अजहूँ हैं छोटी।" बाली चिन्ता मूल जाते। प्राचीन हिन्दू-संस्कृति उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी, किन्तु वे सूट-बूट विलकुल अप-टु-डेट पहनते थे। अपने दुग्ध-फेन-सम धवल, स्टिफकालर कफों पर उन्हें गर्ब था। के वी कम्पनी-निर्मित अपने डर्बी शूकी वे स्वयं ही भूरि-भूरि प्रशंसा किये बिना नहीं रहते थे।

जिस समय श्राप वैश्य-बोर्डिङ्ग-हाउस में स्थित में हू महाराज के स्मारक-स्वरूप शिव-मन्दिर के चबूतरे पर ध्यानावस्थित होते थे, उनके चाकरदेव वृत्तों की पत्तियों से छन कर आने वाले भगवान श्रंशुमाली की किरणों का छाते द्वारा निवारण करते रहते थे। मुफ्ते उस समय भर्ष हरिशतक में वर्णित एक नायिका की याद आ जाती थी, जो शशि-किरणों से भी अपने को बचाती थी—

"विश्रम्य विश्रम्य वनद्रुमाणां छायासु तन्वी विचचार काचित्; स्तनोत्तरीयेण करोद्धृतेन निवारयन्ती शशिनो मयुखान्।"

जस समय वे तपोलीन, अत्रधारी, चक्रवर्ती राजा-से लगते थे। वे धार्मिक अवश्य थे, किन्तु उनमें कट्टरता खू तक न गई थी। उनकी व्यावहारिक बुद्धि बड़ी प्रखर थी। जरूरत पड़ने पर वे पञ्चपात्र में खरिया घोल कर यक्षोपवीत से अपने 'केन्वश' शू को कपूर-कुन्देन्दु-सम धवल बना लेते थे।

अपनी लियाकत पर मेरे भिन्न को नाज था। और, थे भी लियाकत के यकताँ। प्रिन्सिपल जौन्स उनके शुद्ध अँगरेजी लिखने पर फिदा थे। संस्कृत में उनको ७४ फीसदी से कम नम्बर नहीं मिलते थे। उद्भे की इवारतत्राराई में बड़े-बड़े मौलवी उनसे हार मानते थे। उनके बीखा-विनिन्दित कंठ ने उनके रूप-माधुर्य की कमी को पूरा कर दिया था। जिस समय वे 'बृहत् स्तोन्न-रत्नाकर' के श्लोकों का पह्ट करते थे, बोर्डझ-हाउस में स्तब्धता का साम्राज्य ही जाता था। चीर-शायी विद्यु-भगवान की श्वास से जिस प्रकार वेद निकलते हैं, उसी प्रकार उनके मुख से अनुप्रासमयी भाषा निःसृत होती थी। Apt alleteration's artful aid उनके पोछे कुतिया की भाँति उनका पदानुसरण करती थी। मेस के नोटिस भी अनुप्रासमयी भाषा में लिखे जाते थे—"Purveyor presses provokingly. Please pay promptly." एक बार उन्होंने फीरोजाबाद के कुछ लड़कों को छकाने के लिए अनुप्रास

की एक लड़ी बात-की-बात में जोड़ दी। शेक्सिपेयर श्रीर कालि-दास भी शायद श्रनुप्रासों की वैसी छुटा न दिखा सकेंगे—

'Four free, frivolous, forward fortunefovoured fools from Firozabad factory fined four farthings for frequently flying from football field for full five fortnights."

इतनी लियाक़त रखते हुए भी वे मेरी ही तरह इम्तहान पास करने में जल्दी नहीं करते थे। जल्दी का काम शैतान का होता है। वे 'शनैर्विद्या च वित्तं च' में विश्वास करते थे। किन्तु वे लियाकत की कमी के कारण फेल नहीं होते थे। कॉलेज से संबंध बनाये रखने के लिए देवता लोग उनकी सहायता करते रहते थे। उस जमाने में आजकल की-सी जुदू भेव-बुद्धि न थी। स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ इन्तहान होते थे। एफ्० ए० में मेरे मित्र के रौल-नम्बर का एंट्रेंस का परीचार्थी अनुपस्थित था। 'श्रयं निजः परो वेत्ति, गणनां लघु चेतसाम्' के न्याय से उसी सीट पर वे जा डटे। पर्चा आया, उसे 'अनसीन' ( Unseen ) का पेपर समक्त कर इल करने लगे। मन में सोचा, पर्ची के क्रम की गारंटी नहीं होती। घंटे-भर पश्चात् उन पर रहस्य खुला कि वह सीट उनकी नहीं । इंगलिश-हिस्ट्री ली थी, किन्तु लियाक्रत के ज़ोम में रोमन-हिस्टी का पर्चा कर आये। बी० ए० में एक पर्चे में दो कापियाँ ली थीं। एक कापी मेज पर छोड़ी, और दसरी पर्चे और व्लॉटिंग में लपेट कर बोर्डिझ ले आगे। उनके उत्तरों को देख कर हम लोग दंग रह गये थे।

मेरे मित्र की सभी बातें निराली थीं। उलटी भाषा बोलने का उन्हें अनुपम अभ्यास था। संस्कृत के श्लोक-के श्लोक उलटी भाषा में पढ़ते चले जाते थे। 'मृषा यदित लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषण्यम्; मुखस्य भूषणं पुसां स्यादेकैव सरस्वती', इसका पाठ वे पढ़ते थे—रिमपा द्वति कोलोयं, मातूलं खुं पूभणं। खुमस्य पूभणं सुंपां, खासंकैय रस्वत्वसी'। मॉनीटर होकर वे हाजिरी भी जलटी ही लेते थे। माधुरीप्रसाद का धामुरीरपसाद, गोविंदराम का बोगिंदमार, राधारमन का धारामरन कर देते थे। वैभव-प्रदर्शन में वे किसी प्रकार कमी नहीं छोड़ते थे। लियाकृत का रीव तो वे पद-पद पर जमाते थे। कभी-कभी धन का वैभव भी दिखला देते थे। घर से लाय हुए नोटों और गिन्नियों को मेज पर प्रदर्शनार्थ पड़ा रहने देते थे। एक बार प्रिंसिपेल महोदय का इंसपेक्शन हुआ। उन्होंने जनके स्वागत के लिए गिन्नियों का विलक्षम' बनाया।

अगर उनमें कमी थी, तो एक बात की। वह यह कि अपनी उदार वृत्ति के कारण वे अपने गाँव का नाम बतलाने में संकोच करते थे। एक बार वोडिंक्न-हाउस के लड़कों ने अपने-अपने ट्रंकों पर अपने नाम लिखाये और नाम के साथ-साथ अपने स्थान का भी नाम लिखाय। बार-वार कहने, बड़ी दीनता के साथ अनुनय-विनय करने तथा नाम मुफ्त लिखाने के जुद्रतम, परन्तु मुम्त-जैसे रारीब लड़के द्वारा दिये जाने के कारण महत्तम प्रलोभन देने पर भी उन्होंने शिकारपुर लिखाने का साहस नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लिख कर उन्होंने शहर का नाम लोगों में अनुमान- बुद्धि के सरल एवं स्वास्थ्यकर व्यायाम के लिए छोड़ दिया। वैश्य-बोर्डिंक्न-हाउस के वे सुखमय दिवस अब नहीं लीट सकते, यशपि में भी हूँ और वैश्य-बोर्डिंक्न-हाउस भी।

# शैल शिखिर पर

### (मेरी कसौली यात्रा)

यश्यि मेरे लिए छुट्टी और काम के दिनों में विशेष अन्तर नहीं है—न सावन सूखा न भादों हरा,' तथापि जब छुट्टी होती है तब मैं भी अपनी छुट्टी मान लेता हूँ, और साल भर व्यग्न रहे बिना भी बड़े गर्व और गौरव के साथ छुट्टी मनाने आगरे से बाहर चला जाता हूँ। कथा नहीं सुनता तो कथा का प्रसाद अवश्य ले लेता हूँ। आगरा रहकर कहाँ भी क्या ? उन दिनों बहाँ विद्यार्थियों तथा शिचकों का, जिनके संपर्क में में प्रायः रहा करता हूँ, ऐसा अत्यंताभाव हो जाता है, जैसे गधे के सर से सींगों का। इमएड रोड पर एकदम वैधव्य-सा छा जाता है।

जो लोग किसी रमणीयं या दर्शनीय स्थान में अपनी छुट्टी बिताने की आर्थिक सुविधा नहीं रखते वे बेचारे अपने घर चले जाया करते हैं। उन्हीं लोगों में से मैं भी हूँ। यद्यपि मेरा घर तो आगरे के पास ही है, और मुक्ते कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, तथापि छुट्टियों के लिए मेरा घर फरीदकोट \* हो जाता है

मेरे माई बाबू रामचन्द्र ग्रुप्त उस समय वहाँ डेपूटेशन पर थे।

क्योंकि वहीं मेरे पिताजी रहते हैं। 'तहाँ श्रवध जहाँ राम निवास । कुछ दिन फरीदकोट रहा। पूर्ण परिवार के साथ रहने का श्रानन्द उठाया। यद्यपि गर्भी वहाँ भी श्रागरे से कम न थी. श्रीर धूप ऐसी कड़ाके की पड़ती थी कि 'छाहौँ चहति छाँह' की बात चरितार्थ हो जाती थी, तथापि सब लोग एक कमरे में, ( 'श्रहि-मयूर' मृग-बाघ' की भाँति नहीं, ) लड़ाई के समय में दुर्गस्थ लोगों की भाँति, विद्युत-व्यजन की संरक्ता!में समय बिता देते थे। रात्रि में खुली छतों के ऊपर तारक-विखचित गगन-वितान के नीचे सोने को मिलता था। फरीदकोट में पानी की टोट के कारण सूर (वम्बे ) में प्रातः-सायं भैंसों की भाँति लोट पोट होने चला जाया करता था दिन सुख से बीत रहे थे। किन्तु लोभ बुरा होता है। अध्ययन का लोभ मुक्ते लाहौर घसीट ले गया, विशेपकर ऐसे समय में, जब वहां गर्मी ने उम्र रूप धारण कर रक्खा था। आगरे को लोग बहुत गरम बतलाते हैं, और है भी; परन्तु उन दिनों आगरे और लाहीर की गर्मी में चूल्हे और भाइ का-सा अन्तर प्रतीत होता था। बन्द कमरे में पंखे के नीचे भी अनलमय अनिल का सामना करना पड़ना था। इस गरम ह्वा के त्रागे बिहारी की बिरहिसी नायिका की उक्कास या जायसी की नागमती की विरह के अन्तरों से दग्ध पातीभी शायद शीतल मालूम होगी पंखे से हटकर बैठने में स्वेद-सलिल की सरिता में निमन्न होना पड़ता था। इस गर्मी के आगे अध्ययन कीसरतर्मी को सर अकाना पड़ा। मैं चार रोज रहकर भागने वाला ही था कि बैठे-ठाले एक आफत और सर लग गई। #"एकस्य दुःखस्य

असमुद्र के पार की तरह जब तक एक दुःख के अन्त तक नहीं पहुँचा था, कि दूसरा उपस्थित हो गया । जहाँ कोई कमी होती है, वहाँ अनर्थ अधिक होते हैं ।

न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य; तावद्द्वितीयं समुपस्थितं में छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति ।" 'गरीबी में त्राटा गीला ।'

पाँच जुलाई की सायंकाल को पशु पित्तयों की भाँति में भी अपने निवास स्थान को लौट रहा था। गर्भी के कारण गित भी मन्द न थी। दार्शनिक और तार्किक होता हुआ भी 'घृताधारं पात्रं वा पात्राधारं घृतम्' के चकर में विचार-मग्न भी न था। खूब सतर्क था, तो भी न जाने कहाँ से दो श्वानदेव (मालूम नहीं कैसे थे—पागल अथवा स्वस्थ, क्योंकि केवल पागल ही नहीं लड़ा, बुद्धिमान मनुष्य भी लड़ा करते हैं।) आपस में मल्ल-युद्ध करते और रौद्ध-रस के अनुभवों का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए विद्युत्त-गित से मेरी टाँगों के पीछे आ गये। में पीछे देखने भी न पाया था कि उनके नख मेरी टाँग में लग गये। मेरे शान्तिमय स्पर्श से श्वान-मल्लों का विरोध शान्त हो गया। इसका मुक्ते गौरव है। मल्लों ने हार जीत बराबर मान अपने अपने घर की राह ली। किन्तु मेरे पीछे एक बला लग गई। इसी को कहते हैं कि आपत्ति कोई मोल लेने नहीं जाता।

न्याय-शास्त्र के कर्त्ता महर्षि गौतम एक बार कुछ सोचते हुए चले जाते थे। बेचारे आगं न देख सके, और कुएँ में गिर पड़े। भगवान ने दया करके उनके पैरों में आँखें दे दीं, तभी से उनका नाम अच्चपाद पड़ा। यदि भगवान ने उस समय सारी मनुष्य-जाति के ये कम-से-कम अच्चपाद प्रमु के तार्किक अनुश्वायियों के पैरों में नेत्र दे दिये होते, तो शायद में इस आपित्त से बच जाता। नायक-नायिकाओं के नख-चतों का वर्णन साहित्य में पढ़ा था। यद्यपि उसमें भी थोड़ा पागलपन रहता होगा, तथापि उसके कारण किसी को कमरे से बाहर नहीं जाना पड़ता था। इन श्वान महोदयों के नख-चत के कारण चौदह बार सूचिका-बेध (Injection) के प्राथश्वित्त की, बात-की-बात

में, डाक्टर ने ज्यवस्था दे दी। जिस प्रकार स्पर्शमात्र से मनुष्य कर्लांकित हो जाता है, उसी प्रकार कुत्ते के काटे हुए ज्यक्तियों की गणना में मैं भी त्रा गया।

न्यायालयों में जब तक अभियुक्त पर जुर्म साबित न हो जाय, तब तक वह निर्दोष सममा जाता है, किन्तु चिकित्सालयों में छत्ता जब तक गैर-पागल प्रमाणित न हो जाय, तब तक पागल ही माना जाता है। अपागल प्रमाणित करने की केवल एक विधि है-कुत्ते को बाँघ रक्खा जाय। यदि बह दस दिन तक न मरे, तो स्वस्थ है, अर्थात् पागल नहीं है। श्रीर, यदि दस दिन के भीतर मर जाय तो पागल है। दस दिन की राह देखने में देरी हो जाने की आशंका से डाक्टर लोग इंजेक्शन फौरन ही शुरू कर देते हैं। यदि क़ता दस दिन में न मरा, तो इ'जेक्शन बन्द कर देते हैं। कुत्ते का पता यदि निश्चित रूप से लग जाय तो उसको कम-से-कम दस दिन तक जीवित रहने के लिए भगवान् मृत्युक्षय की आराधना करनी पड़ती है। पागल कुत्ते के मस्तिष्क की भी अनुवीच्या-यन्त्र (Microscope ) द्वारा परीचा की जाती है। यदि भावात्मक फल त्र्याया, तब तो निश्चय हो जाता है कि कुत्ता पागल था, किन्तु यदि उसके दिमाग में पागलपन के चिन्ह न मिले, तो यह निश्चय नहीं होता कि कुत्तापागल नहीं था। इसलिए दस रोज तक कुत्ते को मेहमान बनाकर उसकी प्रतीचा करना ही श्रेयस्कर है। हँसी की दूसरी बात है, पर आशंका मात्र पर भी इन्जेक्शन लेना परम आवश्यक है। यदि एक वटा दस प्रति शत भी आशंका हो, तो जान खतरे में न डालनी चाहिए। जान तो वैसे ही सदा खतरे में रहती है, किन्तु जान-बूमकर मौत की राह जाना ठीक नहीं। शरीर में यदि जरा भी जहर प्रवेश कर जाय, और मनुष्य को हाइड्रोफोविया अर्थात् जल-विचित्रता (इस बीमारी वाला जल से हरता है। प्यास होते हुए भी पानी नहीं पी सकता।) हो तो वास्तव में कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। यह रोग झ्यसाध्य हो जाता है। वह मनुष्य भी कुत्ते की तरह काटरें। को दोड़ता है। यदि उस मनुष्य की लार किसी को लग जाय, तो उसे भी इन्जेक्शन लेना आवश्यक हो जाता है। कुत्ते के नख या दंत-स्पर्श होतं ही, तुरन्त अस्पताल में जाकर, इत को नश्तर से खुरखवाकर कास्टिक लगवा लेना चाहिए। इस क्रिया को 'कोटेराइज' करना कहतं हैं।

'शुभस्य शीघम्' न्याय से डाक्टरों ने लाहोर में ही इंजेक्शन देना आरम्भ कर दिया। दो इन्जेक्शनों में ही भूगोल का पढ़ा हुआ मत्य प्रमाणित होने लगा कि पृथ्वी घूमती है - यद्यपि इस टीकें का वेक्सीन अब आगरे, लखनऊ, दिल्ली आदि स्थानों के अस्पतालों में रहता है और जिस प्रकार सब स्थानों का गंगाजल पित्र और भोचप्रद होता है, उसी प्रकार सभी स्थानों में इस टीके से पूर्ण लाभ होता है, तथापि जिस प्रकार हरिद्वार का कुछ और ही महत्व है, उसी प्रकार कसौली की भी विशेषता है। यदि दुर्भाग्य से किसी को गर्मी के दिनों में कुत्ता काटे, और उसे आर्थिक असुविधा न हो, तो वह अवश्य कसौली जाय। यहाँ पर आतप की ज्यथा कम ज्यापती है।

मैंने भी फरीदकोट जाकर, किसी प्रकार माँग-जाँच कर गर्म कपड़े जुटाये छीर कसीली की राह ली। मैंने सोचा, कुत्ते ने काटा तो काटा, कसीली की सैर तो हो जायगी। साहब सोगों की भाँति गर्मियों में शैल-शिखर-वास कर लूँगा। "बधिया मरी तो मरी, आगरा तो देखा।" यहाँ पर आतप के भीषण ताप से बच जाऊँगा, और चतुर्दश (मुमे तो द्वादश ही लगे, क्योंकि दो लाहौर में लग चुके थे) सूचिका-वेध द्वारा पूर्व जन्म के पाप (मैं यह नहीं कहता कि इस जन्म में मैंने पाप नहीं किये) का प्रायश्चित्त हो जायगा। 'गोरस-वेचन, हरि-मिलन; एक पन्थ,

दो काज' की बात चिरतार्थ होगी । अस्तु, भिटएडा और राजपुरा बदलता हुआ अम्बाला पहुँचा। वहाँ कुछ वर्षा भी हो चुकी थी। दूसरे वातावरण में प्रवेश हुआ। गाड़ी में कुछ नींद भी आई। कालका से दो-एक स्टेशन पूर्व आँख खुली।

गाड़ी की लड़खड़ाती हुई चाल से प्रतीत हो गया कि हम लोग पर्वतीय प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। गाड़ी में दो एखिन थे, तब भी वह नौ दिन में अदाई कोस की चाल चल रही थी। ईषद्विच्छित्र मेघावली में अरुणेद्य बड़ा मुहावना लगता था। गम्भीर नीलिमा में स्वर्ण-रजतमय प्रकाश की शलाकाएँ अपूर्व शोभा दे रही थीं। शीतल वायु के स्पर्श ने शरीर में एक अपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न कर दी। अकारण हैंसी आने लगी—लाहौर में तो हैंसाये पर भी हैंसी न आती थी। गर्म वासकट धारण की, स्टेशन पर पहुँचा, कुलियों ने असबाव उतारा, और मैं प्लेटकार्म पर खड़ा हो गया।

मुक्ते शास्त्रीय ज्ञान तो था, अनुभवीय ज्ञान न था। धरमपुर का टिकट ले जुका था, क्योंकि रेलवे के टाइमटेबुलों में कसीली के लिए धरमपुर का ही स्टेशन बतलाया जाता है। बैसे कालका से कसीली के लिए मोटरें सस्ती मिल जाती हैं। 'पासच्युर इ'स्टिट्यूट' की एक छोटी लारी भी नित्य आती-जाती हैं। सड़क के रास्ते कालका से कसीली केवल २२ मील है, और रेल के रास्ते करीब २८ मील पड़ता है। वर्षा के समय रेल में कुछ सुविधा रहती है। खेर। धरमपुर पहुँचा। वहाँ के स्टेशन का बाताबरण बड़ा शान्त है। पहाड़ी स्टेशनों का वाताबरण प्रायः ऐसा ही होता है। वर्षा हो रही थी। मोटर मिलने में कुछ कठिन नाई अवश्य दुई, किन्तु सकुशल कसौली आ गया।

पासच्युर इंस्टिक्यूट में ग्ररीबों के लिए मुक्त ठहरने का स्थान है, और अमीरों के लिए आठ आना रोज पर अच्छे कार्टर मिल जाते हैं। तिक्टोरिया-होटल भी अच्छा है। ग्ररीबों के कार्टर तो जैसे मुफ्त के कार्टर होते हैं, वेसे ही होते हैं, किन्तु यहाँ गरीबों के लिए कम्बल और वर्तन भी मिलते हैं। खाने के लिए बालिश आदमी को छः आने रोज और बच्चे को तीन आने रोज मिलते हैं। मुफ्ते तो छोटे माई के पुण्य-प्रताप से क्रब के पास एक अच्छा स्थान मिल गया था। में कोटी के मालिक के लिए हदय से अनुगृहीत हूँ। हाँ, वह स्थान बड़ी ऊँचाई पर था। चढ़ते-चढ़ते राम याद आते थे। कबीरदासजी की ऊँचाई का आदर्श तो लम्बी खजूर ही हैं (आखिर मुसलमानी संस्कार कहाँ जाते?)। वे तो साई का घर भी लंबी खजूर की ही बरावर दूर बतलाते हैं, लेकिन में जहाँ ठहरा था, वह स्थान बहुत ऊँचा था। खजूर से ऊँचे तो यहाँ के चील के दरखत होते हैं (कसौली को समुद्र की सतह से ४००० फीट ऊँचा बतलाते हैं। मुफ्ते ४००० फीट नहीं चढ़ना पड़ा)। मेघ भी पर्वत-श्रंगों के आगे ऊँचे नहीं मालूम होते।

यहाँ वर्षा प्रायः नित्य होती है। बिना छाता वरसाती के काम नहीं चलता। तभी तो कालिदास का यत्त मेघ की त्रार्द्रता (द्या-द्रेता) का अनुभव कर उसको अपनी दिरह-गांधा सुना कर अपनी प्रियतमा के लिए संदेश-वाहक बनाना चाहता था। जो अपने निकट होता है, उसी से बात की जाती है।

कसीली कुत्ते के काटे वालों के | लिए तो प्रधान तीर्थ स्थान है ही, किन्तु यहाँ जो लोग रहते हैं, वे सब कुत्ते के काटे हुए ही नहीं रहते । यहाँ पर एक बहुत सुन्दर छावनी है । यहाँ की सड़कें बहुत रमग्गीक हैं । चढ़ाव उतार की और चक्करदार अवश्य हैं, किन्तु उनके दोनों ओर खूब हरियाली रहती है । कुछ स्वाभाविक उपज है और कुछ लगाई हुई है । बाजार भी अच्छा है । यहाँ पर गिरजावर, क्लबचर, बारकें, डेरी आदि देखने थोग्य हैं। मंकीपाइन्ट अर्थात् बानरशृङ्ग यहाँ का उचतम शिखर है। जाड़ों में खूब बरफ पड़ती श्रीर शाबादी कम हो जाती है।

कसीलों का कुत्ते का श्ररपताल (नहीं-नहीं, कुत्ते के काटे हुए मुभा-ऐसे बादिमयों का अस्पताल ) पामच्युर इन्स्टिक्यूट बहुत बड़ी संस्था है। पासच्युर एक फरामीमी डाक्टर का नाम है, जिन्होंने पहले-पहल इस प्रकार के इलाज की ईजाद की थी। उन्हों के नाम पर इस सस्था का नाम पड़ा है। यहाँ पर करीब ७० या ५० श्रादमी आम करते हैं। इन्जंक्शन देने के लिए भी कई डाक्टर रहते हैं। जख्मों के ब्रेसिझ का अलग प्रबन्ध है। नखों और दांतों के त्रतों की गहराई और संख्या के हिसाब से रोगियों की चार कहाएँ की जाती हैं। चौथे वर्ग के लागों से इन्जंक्शन खगना शुरू होता है, और नम्बरवार इन्जंक्शन लगते जाते हैं जब से इंजंक्शन का सामान तैयार होकर बाहर जाने लगा है। तब से यहां रोगियों की संख्या घट गई है। करीब बोस और तीस के बीच में हाजिरी रहती हैं।

इस इंश्टिट्यूट में इंजेक्शन लगाने के अतिरिक्त वेक्सीन और सीरम भी तैयार किये जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर बहुत से खरगोश और भेड़ें भी रहती हैं। बन्दरों पर तैयार किये हुए वेक्सीन और सीरम की परीक्ता होती है।

इस इंस्टिट्यूट के अतिरिक्त यहाँ पर एक सेन्द्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट अर्थात् केन्द्रीय गवेपणा-संस्था भी है। यहाँ पर साँप के काटे, प्लंग, कालरा आदि के इंजेक्शनों का सामान तैयार किया जाता है। यह संस्था पासच्युर इंस्टिट्यूट से भी अधिक महत्व को है, किन्तु लोग इसे कम जानते हैं। यहाँ से सहस्रों रूपए का वेक्सीन हिन्दोस्तान भर में जाता है। इस संस्था में एक घोड़े की तसवीर है जिसके द्वारा १०,०००) का साँप के काटे का सीरम तैयार कराकर बाहर भेजा गया है। इस सीरम को ऐंटी-बेनम अर्थान जहरमीरा कहते हैं।

यहाँ के केन्ट्रनमेन्ट मजिस्ट्रेट मेरे मित्र निकले, उन्हीं की कुपा से यह सब देखने को मिला। दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, हर जगह कुछ न कुछ जान-पहचान निकल आती है। बारह दिन कसौली रहकर खूब रौर की। अकेले रहकर स्वालम्ब का पाठ पढ़ा। यद्यपि उस कोठी का मुमलमान बैरा मेरी बहुत कुछ मन्द करता था तथापि थोड़ा बहुत खाना मैं स्वयं बनाताथा। एक बक्त एक होटल में खाता था। सब से अच्छी बात यह थी कि कुछ दिन के लिए पुस्तकों से छुट्टी मिल गई। बाजार में हिन्दी की पुस्तकों का अभाव था। अंग्रेजी के दो उपन्याम पढ़े और यह लेख लिखा। कसौली यात्रा का इतना ही साहित्यक महत्व था।

# ठोक-पीट कर लेखक-राज

8

#### (मैं लेखक कैसे बना?)

शास्त्रों में कहा गया है कि 'जन्मना जायते शुद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते'। वे संस्कार क्या थे जिनसे मैंने लेखक रूपी ब्रिजत्व प्राप्त किया ? मैंने चाठवें दर्जे तक फारसी पढ़ी। नवें दर्जे में जब फारसी के साथ अरबी पढ़ने का सवाल आया तब मैंने सोचा कि मुल्ला बनने से पण्डित बनना अच्छा है। हिन्दी का ज्ञान अत्तर-बोध से कुछ अधिक था। ध्रवलीला और प्रहादलीला तक मेरी पहुँच थी। तुलसीकृत रामायण का श्रवण-सुख लेना ही मैं पसन्द करता था। कभी-कभी धार्मिक दृष्टि से पाठ भी कर लेता था। बहुत हुआ तो आर्थ समाज और सना-तन धर्म के शास्त्रार्थ-सम्बन्धी ट्रैक्ट पढ़ लिये। उस समय और पढ़ने को था भी कुछ अधिक नहीं, भजनों की किताबों का थोड़ा प्रचार श्रवश्य था। खैर सनातन धर्मी होते हुए भी मैंने आर्थ समाजी परिहत तलसीरामजी की किताबों से संस्कृत आरम्भ की। ( उस समय शायद परिडत तुलसीर।मजी सनातन धर्मी हो गये थे) मैद्रिक में संस्कृत लेकर पास हो गया। फर्स्ट ईयर में आया। प्राउस साहब के रामायण के घॅंप्रेजी अनुबाद से

रामायण के काव्य-सौन्दर्य का अनुभव किया। पहले जब रामायण की कथा मुना करता था तब वह मेरी कीनूहल-बुद्धि की तृति करती थी। भट्टजी की रामायण से कुछ अंश और कुछ अंश पिडत ज्वालाप्रसादजी की रामायण से कुछ अंश और कुछ अंश पिडत ज्वालाप्रसादजी की रामायण से पढ़े, किन्तु पूर्ण नहीं। में अपूर्णना में अधिक विश्वास करता हूँ। रामायण का पूर्ण पाठ दो-चार बार परमात्मा को रिश्वत देने के अर्थ अवश्य किया। बो० ए० में आकर पिताजी के पाठ की विनय-पित्रका के कुछ पद पढ़े। विनय-पित्रका का पहला परिचय मुक्ते किशव किह न जाय का किहए' के अँग्रेजी अनुवाद से हुआ जो मैंने बाबू भगवानदास की किसी अँग्रेजी अनुवाद से हुआ जो मैंने बाबू भगवानदास की किसी अँग्रेजी प्रस्तक में पढ़ा था। मुक्ते उस समय उस पद में दर्शन-शास्त्र का सार सा प्रतीत होता था। उसकी पढ़कर मुक्ते उतनी ही प्रसन्नता हुई थी जितनी कि आर्शमीदस (Archemedes) को सापेचित गुरुत्व के सिद्धांत को जानकर हुई होगी।

वैश्य बोर्डिक्न हाउस के जीवन में कुछ देश-भक्ति के संस्कार बन गये थे। स्वदेश के अभिमान के साथ स्वभाषाभिमान भी जाम्रत् हो गया। 'भारत माल-बिन्दी हिन्दी' की भी चर्चा होने लगी। उन दिनों हिन्दी की नयी-नयी पुस्तकें निकल रहीं थीं। राष्ट्र-भाषा के प्रश्न पर गरमागरम बहस हुआ करती थी। जिस्टिस शारदाचरन मित्र और न जाने किन किन की दुहाई दी जाती थी। देवनागरी अखबार निकलने से राष्ट्र-भाषा का भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ने लगा था। 'निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल' का पाठ प्रत्येक देशप्रेमी महाशय के मुख पर था। उस वातावरण में अछ्ता रहना विशेषकर मुक्त ऐसे भावुक हृद्य के लिए असम्भव था। हिन्दी के प्रभाव को अग्रसर करने में इटावा के मिन्नवर सूर्यनारायण और फीरोजाबाद के मुहद्वर माधुरी-प्रसादजी का विशेष हाथ था। इन लोगों की श्रद्धा भक्ति संक्रामक

थी। मैंने भी सोचा कि बिना मातृभाषा-प्रेम के बन्दे मातरम की पुकार ऋधूरी है। मैं उस समय ऋंग्रेजी में कुछ लिखने लग गया था, मेरे भेजे हुए एक दो संवाद और शायद दो-एक लेख लीडर में छुए चुके थे। फूल वे जो महंश पर चढ़ें। बात वही जो श्रखबार में छपे। मैं श्रपने को धन्य सममता था। उस समय तक मुभी हिन्दी लिखने की शक्ति में विश्वास न था। हन्मानजी की तरह मुक्ते शक्ति की याद दिलाने की जरूरत थी। फीरांजाबाद के भारती-भवन का सालाना जलसा था। पूज्य किशोरीलाल गोस्वामीजी उसके सभापति होने वाले थे, स्वागताध्यन का भार मुक्ते सौंपा गया। पीछे से वह किन्हीं बृहत्तर व्यक्ति के सुविशाल स्कन्धों पर रक्खा गया। मेरा भाषण तैयार हो चुका था। उसको मैंने स्वागताध्यन्न के रूप से तो नहीं वरन एक साधारण सदस्य के रूप से पढ़ा। लोगों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। डसे किसी अखबार में, शायद 'भारतिमन्न' में भेज दिया। मैं गंगा-तुलसी तो नहीं उठा सकता लेकिन मेरा ख्याल है कि वह छप गथा था।

दर्शन-शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मेरे पास विचारों की कमी न थी। राजू साहब ने नई-नई समस्याद्यों से मेरा 'परिचय करा दिया था। 'बादल से चले आते थे मजमूँ मेरे आगे।' संस्कृत के चलते ज्ञान के कारण शब्द गढ़ने का कौशल सुम्ममें आ गया था। अंग्रेजी के रचना सम्बन्धी नियम कुछ जानता था चन्हीं के आधार पर मैं अपनी घनई को ख्याति के सागर में तैरा ले गया।

पहले पहल मेरे लेखों को इलाहाबाद के 'विद्यार्थी' ने अप नाया। यह स्वर्गीय देवेन्द्रप्रसाद जैन की, जिनका परिचय श्री जमुनाप्रसादजी द्वारा हुआ था, छपा का फल था। पहला लेख साहित्य के क्रम विकास पर था, दूसरा लेख श्री डोवसन साहब

से सने हये हेगिल के कला-विवेचन पर था। कलाओं में काव्य के स्थान पर शायद मैंने ही पहला लेख लिखा था। यह १६१२ या १३ को बात है। १६१३ में मैं छतरपुर पहुंच गया था। उसी साल 'शान्ति-धर्म' नाम की मेरी पहली किताब निकली। देवेन्द्र-प्रसाद जैन के प्रकाशन को देखकर में मुग्ध हो गया था। जिस प्रकार एक श्रंप्रेज महिला ताजमहल को देखकर इस शर्त पर प्राण-त्याग करने को तैयार हो गई थी कि उसकी भी कन्न ताज-महल जैसी बना दी जाय, उसी प्रकार मैं भो लेखक बनने को इस शर्त पर तैयार हो गया कि देवेन्द्रप्रसाद के ऋन्य प्रकाशनों की-सी सजधज के साथ मेरी भी पुस्तक इण्डियन प्रेस में छपवा दी जाय। पुस्तक प्रकाशित तो प्रेम-मन्दिर आरा से ही हुई किन्तु छपी इंडियन प्रेस में । फैदरवेट पेपर श्रीर चाँदी के वकीं के साथ घुटी हुई स्याही के कारण उसका गेटखप बड़ा खाकर्षक हो गया था। दूसरी किताब 'फिर निराशा क्यों ?'के नाम से छपी। उसका भी विचित्र इतिहास है। उस समय 'भारत विनय' नाम का मिश्र-बन्धुत्रों की कवितात्रों का संग्रह निकला था। उसकी श्रालोचना में 'भारतिमत्र' ने लिखा था कि इसकी पद्य तो ऐसी है जो गद्य के कान काटे। उसी समय मेरे मन में यह बात आई कि मैं गद्य ऐसी लिख्ँ जो पद्य के भी कान काटे। इसी प्रेरणा से 'फिर निराशा क्यों ?' लिखी। उस समय गद्य-काव्य का लिखना वहत ही प्रारम्भिक अवस्था में था। उस पुस्तक का सम्पादन श्री शिवपूजनसहाय ने किया था । इसी ने सुके हिन्दी के निबन्ध-लेखकों की पंक्ति में बैठने का प्रवेश पत्र दिलवाया।

श्री सुखदेविबहारी मिश्र की सिफारिश से मुक्ते मनोरञ्जन-पुस्तकमाला में तर्क-शास्त्र लिखने को मिला। लोकमान्य तिलक के गीता-रहस्य के सुनने से (उसको श्री वियोगी हरि ने मुक्ते सुनाने की कृपा की थी) मेरी यह धारणा हुई थी कि भारतीय दृष्टिकोण से कर्त्तव्य-शास्त्र लिखा जा सकता है। मनोरञ्जक-पुस्तकमाला में एक पुस्तक छप जाने से में श्रपने को लिक्खाड़ समम्भने लगा श्रीर जिस प्रकार चीता एक बार मनुष्य को गार लेता है फिर वह शिकारी बन जाता है—उसी प्रकार मरी किमक छूट गई। नागरी प्रचारिणी मभा से मरा नीधा सम्बन्ध हो गया, उसके लिए तर्क-शास्त्र श्रीर पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास लिखा।

श्रभी तक मैंने दार्शनिक पुस्तकों ही लिखी थीं। छतरपुर की नौकरी के अवसर पर मैनपुरी भी जाया करता था। वहाँ प्रज्ञा-चज्जु श्री धनराज जी शास्त्री से साचात्कार हुआ। उनको बहुत-से प्राचीन प्रनथ मुखस्थ थे। उन प्रनथों की प्रामाणिकता में तो संदेह है किन्तु उनकी सामग्री बड़ी अपूर्व थी। उन्होंने एक दिन नवरस का विषय छेड़ा । उसमें सुमे बहुत महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सामग्री दिखाई पड़ी। मैंने अतरपुर जाते ही नवरस के विषय का श्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। उस समय श्रयोध्या-तरेश के लिखे हुए रस-रत्नाकर के अतिरिक्त हिन्दी-गद्य में इस विषय का और कोई प्रन्थ न था। इस विषय पर पहला लेख इन्दौर के पहले साहित्य सम्मेलन के लिए लिखा। उसी को विस्तृत कर पुस्तकाकार कर दिया। श्रव उसका दूसरा संस्करण भी हो गया है। यंत्रस्थ रहने के समय मुक्ते उसके दर्शन न होने के कारण उसमें बहुत-सी श्रशुद्धियाँ रह गई हैं जिनसे मैं स्वयं तो बहुत लिजत हूँ, फिर भी सममता हूँ कि।पाठक को उसमें कुछ महत्त्व-पूर्ण मनीवैज्ञानिक सामग्री मिल जायगी।

'ठलुआ क्लब' के शीर्षक का सुमाव जेरोम के॰ जेरोम (Jerome K. Jerome) के Idle Thoughts of an Idler से हुआ था। दोनों पुस्तकों के समर्पण में कुछ समानता है—उसने अपनी पुस्तक अपने चिर-सखा स्मोकिंग पाइप (Smoking pipe) को समर्पित की है, मैंने अपनी पुस्तक चिर-संगिनी शैया देवी को है। इसके सिवा और कुछ उससे नहीं लिया।

ये पुस्तकें तो स्वान्तः सुखाय लिखीं, शेष पुस्तकों का श्रिधकांशा में 'उद्र-निमित्त' निर्माण हुआ। उद्र-निमित्त लिखी हुई पुस्तकों में प्रबन्ध-प्रभाकर, हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास, विज्ञान-वार्ता और हिन्दी-नाट्य-विमर्श मुख्य हैं। इन पुस्तकों के लिखने की प्रेरणा इनके सुयोग्य प्रकाशकों से ही मिली। इस प्रकार मैं ठोक-पीट कर लेखकराज बन गया। मैंने ख्याति का उपार्जन छतरपुर रहते हुए ही कर लिया था किन्तु आगरा आकर थोड़ा ज्ञान का सक्चय किया। अब केवल इतना ही जानना है कि मेरी मदान्थता दूर हो सके। छतरपुर से यहाँ आने पर मुक्त पर आचार्य शुक्लजी का बहुत प्रभाव पड़ा। जब तक मैं छतरपुर रहा तब तक विद्या-ज्यसनी होने में मिश्र-बन्धुओं—विशेषकर सुखदेवविहारी—से प्रभावित रहा।

### ठांक-पीट कर लेखक-राज

2

### (मैं कहानी और कविना क्यों न लिख सका ?)

मैंने श्रपने जीवन में कोई कहानी नहीं लिखी। इसलिए नहीं कि वह लिखने योग्य चीज नहीं है चरन इसलिए कि मुममें कहानी लिखने की योग्यता नहीं। मैं कहानी लिखने को कहानी की लोमड़ी की भाँति खट्टे श्रंगूर न कहूँगा। वह मेरे लिए विशेष महत्व की चीज है। जिस वात को मैं करने में समर्थ होता हैं मेरी निगाह में उसका महत्व नहीं रहता है। इसलिए मैं कभी-कभी कह देता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई महत्व का कार्य नहीं किया और न कर सकूँ गा क्योंकि जिस कार्य की मैं कर सकुँगा उसको कोई मूर्ख भी कर सकता है। कहानी लिखना उन चीजों में नहीं है। कहाना लेखक एक नई सुध्टि की रचना करता है। वह प्रामोफोन या टेलीफोन की आवाज की भाँति चाहे पहली आवाज की प्रतिलिपि ही क्यों न हो किन्त नई सृष्टि होती है। वह ईश्वर का भी प्रतिस्पर्धी है; वह सच्चे कवि की भाँति रवि की भी पहुँच से बाहर ( सन्द्रकतुमा मकानों की सील-भरी बन्द कोठरियों में नहीं ) असूर्य म्पर्शी ( राजमहल की पट-रानियों न समिन्छ ) मन की भावनाओं का भी साचातकार कर लेता है। वह जीवन की आलोचना ही नहीं करता वरन् स्थालीपुलाक-न्याय (हाँडी के एक चाँवल की भाँति) एक ही मार्मिक
घटना में मनुष्य के सारे चरित्र पर विद्युत प्रकाश डाल देता है।
यदि में कहानी लिख सकता तो जरूर लिखता क्योंकि में
संभार से इतना उदासीन नहीं हूँ कि जो सहज में शक्य हो
उसके लिए महत्वाकांचा न रक्खूँ। हाँ आकाश के तारे नहीं
तोइना चाहता।

कहानी लेखक के कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं शायद कुछ दोप भी। मैंने पूरा शास्म-विश्लेषण करने का तो उद्योग नहा किया है किन्तु सरसरी तौर से देखने पर दो एक बातों की कमा श्रवश्य पाता हूँ इसीलिए कहानी लेखक न वन सका।

में इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि लोग मेरी खुशामद करें। यदि में होता तो शायद मेरे खुशामदी लोग कहते 'हजूर बड़े सत्य के प्रेमी हैं, कहानी में मूठ-सच सभी रहता है, इसीलिए आप कहानी नहीं लिख सकते और कोई यह भी कह देता कि आपको दूसरों की भलाई-खुराई से क्या काम ? आपको तो अपने काम से काम । यह दोनों ही बातें 'प्रियं ब्रू यात्' तो होतीं किन्तु 'सत्यं ब्रू यात्' से बहुत दूर हैं। मैंने अपने जीवन में काफी भूठ बोला है। अपने प्रतिस्पर्धियों की या जिनकी मैंने प्रतिस्पर्धा करना चाहा है, उनकी (अपने से छोटों की नहीं) भलाई-खुराई भी ऊपर से उपेचा भाव दिखाते हुए, परन्तु भीतर से प्रश्रु की भाँति सहस्र-कर्ण होकर सुनी हैं। जैसा लोग सममते हैं, कहानी लेखक भूठा भी नहीं होता, घटना का सत्य नहीं तो भावना का सत्य तो बह एक विशेष बल के साथ कहता है। मेरी असफलता का कुछ और ही कारण होगा।

कहानी लेखक के लिए सब से पहला गुगा है—सहृद्य निरो-चागा और प्रभावित होने की शक्ति। और दूसरी चीज है—कल्पना के सहारे उसके आगे पीछे और अन्तर्बाह्य के कुलाबे मिला कर एक तारतम्यपूर्ण कथा को अच्छी भाषा में रूप दे देना। मुक्त में निरीचण भी है, सहदयता भी है, और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से कहानो लेखकों से कुछ अधिक प्रभावित भी होता हूँ किन्तु सहदयता इतनी बढ़ी हुई नहीं है कि वस्तु के सामने न रहते हुए भी में उसकी उधेड़जुन में पड़ जाऊँ। में वह सची प्रेमी नहीं जो दूसरों की बात को भी प्रेमिका की बातों का-सा महत्व दूँ। में जितना शीध प्रभावित होता हूँ उतन हो शीध वह प्रभाव उड़ जाता है। में आवारागरी तो काफी करता हूँ, एक जगह न ठहरने में नारदमुनि से बढ़ा-चढ़ा हूँ। किन्तु न तो किसी बात को अन्त तक पहुँचते देखने की मुक्त में सावधानी है और न कल्पना को ही इतना कष्ट देना चाहता हूँ कि उसके आगं-पीछे की बात जोड़ दूँ। पल्ले दर्जे का आलगी वही है जो कल्पना को भी कप्ट न दे।

कल्पना करने में में नितान्त असमर्थ नहीं हूँ। उपन्यासकार या कहानीकार की भाँति में भी आगे-गोछे की कुछ कल्पना कर सकता हूँ, किन्तु जिसको देखा नहीं उमके व्यौरेवार वर्णन करने में में असमर्थ हूँ। निशाना लगाने के लिए अर्जुन ने पची की आँख ही देखी थी, उसके लिए और सब अनावश्यक था किन्तु केवल आँख विना शरीर के नहीं रह सकती। कहानीकार देखता तो आँख को हो है किन्तु वह उम आँख को रेखा-गणित के बिन्दु की भाँति नहीं वरन शरीर के अङ्ग की भाँति। में लच्च को देख सकता हूँ किन्तु मुक्त में उसके पहुँचने के मार्ग को देखने का सब नहीं। मरे मन की गति मन की-सी गति रहती है, वास्त-विक संसार की-सी गति नहीं होती। में आम खाना (अलङ्का-रिक और वास्तविक भी) जानता हूँ किन्तु पेड़ गिनना नहीं। पेड़ गिनना चाहे दूसरे के लिए अनावश्यक हो, कहानीकार के लिए वह भी श्रावश्यक है। मैं रूप-रेखा चाहे बना लूँ किन्तु उसको मांसल नहीं कर सकता। यह शायद मेरी दार्शनिक दीना का फल हो। मेरे लिए कहानी श्रव भी बड़ी चीज है। जब कहानी श्रीर वामनाकार हो जायगी नव शायद मैं भी कहानी कार का गौरव प्राप्त कर सकूँगा।

कौन किस परिस्थित में क्या कहेगा यह मैं मनोबैझानिक की हैसियत से थोड़ा बहुत जानता हूँ किन्तु परिस्थित उत्पन्न करने में मेरी कल्पना पंगु रह जाती है। उस पर सरस्वती देवी की वह छवा नहीं हुई जिससे 'पंगु' लंघयते गिरिम।' मैं उपस्थित की हुई परिस्थिति में हास्य देख सकता हूँ लेकिन परि-स्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी ही कहानी लिखने में सफल हुआ हूँ किन्तु उसमें कोई महत्व की बात नहीं क्योंकि अपनी राम-कहानी तो सभी कह लेते हैं। दूसरों की बात जो कहे वही सचा सहदय और आत्म-त्यागी है।

इसी प्रकार किन-हृदय पाकर भी मैं किवता, नहीं लिख सका। इसका कारण तो यह है कि जब तक गहरी बेदना न हो तब तक कल्पना जामत नहीं होती। बहुत सी बड़ी-बड़ी बातों को मैं दार्शनिक उपेना से देखता हूँ यद्यपि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों से मेरे मन की शान्ति विचलित हो जाती है। इसके अतिरिक्त में संगीत नहीं जानता। इस कमी के कारण कभी-कभी ठोक-पीट कर मैंने दो एक वर्ण-वृत्त लिख लिये किन्तु मात्रिक छन्द नहीं लिख सका। चार छः गद्य काव्य श्रवश्य लिखे हैं किन्तु वे मेरे जीवन की श्रव्यवस्था के कारण संमहीत नहीं हो सके हैं।

बोलिए तौ तब जब बोलिने की बुद्धि होय, ना तौ मुख मौन गहि चुप होय रहिए। जोरिए तौ तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छन्द अरथ अनूप जामें लहिए।

# ठोक-पीट कर लेखक-राज

ş

#### मेरी कलम का राज

यद्यपि मुक्ते माता शारदा से इस बात की शिकायत नहीं कि उन्होंने मेरे साथ सौतेले पुत्र का वर्ताव किया: 'क्रपुत्रो जायते कचिदपि कुमाता न भवति, तथापि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं कि बहुत से कलाकारों की भाँति कह सकूँ कि मेरी कविता का सबसे बड़ा राज यह है कि उसमें कोई राज नहीं है। कलम में कोई राज न होना सरस्वती देवी की विशेष कृपा का फल होता है। वह कृपा शायद इसीलिए न हो सकी कि मेरे पास उनके इंस को खश करने के लिए मोती न थे और मैंने कहीं मूर्खता-वश पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के उस लेख की प्रशंसा कर दी थी कि जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि नीर-चीर अलग करने की बात चाहे कवि-'कल्पना'-लोक में सत्य हो किन्तु वास्तविक जगत में ठीक नहीं है। फिर सरस्वती देवी की कैसे कुपा होती, क्योंकि देवता लीग भी आजकल के नेताओं और अफसरों की माँति बाहनाधीन हैं। 'वाहनाधीनं जगत्सवं,' ऋस्तु मुमे इतनी ही कुपा से सन्तोष है, क्योंकि जो कुछ मैं कर सका हूँ वह भी उनके अनुमह का ही फल है।

आपने मुक्त से मेरी कलम का राज पूछने की कृप। की यह बात भी पुण्यैर्विना न लभ्यते। मैंने पढ़ा बहुत थोड़ा है मुक्तमें हतनी चालाकी प्रवश्य है कि बगुला होता हुआ भी प्रायः हंसों की भी धोका दे देता हूँ। इसमें कुछ भाग्य भी सहारा देता है। हमेशा तो नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि किताब के पन्ने पल-टते-पलटते कुछ ऐसी बात मिल जाती है जिसको में लेखक के हृदय की कुझी कहता हूँ। मुक्त में इतनी सावधानी नहीं कि पुस्तक को आद्योपान्त पहूँ। संसार में ऐसी थोड़ी ही पुस्तकों को गौरव मिला है जिनको मेंने, प्रथ से इति तक पढ़ा हो। जब तक लेखक के हृदय की कुझी नहीं मिलती तब तक में परेशान-सा भी रहता हूँ और मुक्ते समय के अपव्यय पर मूँ कल आने लगती है।

संचेप में यह कह सकता हूँ कि सुके चोरी की कला आ गई है। मुक्ते दूसरों की कृतियों में बिना ताला तोड़े या एक्स-रे का प्रयोग किये ही रत्न मिल जाते हैं। रत्न अपने ही प्रकाश से प्रकट हो जाते हैं। उन रत्नों को मैं वैसा ही बाजार में नहीं ले जाता, उनको शोड़ा-बहुत गढ़ता हूँ जिससे पहचान में न आवें श्रीर सम्भव है कि वे इस प्रयत्न में थोड़े-बहुत बिकृत भी हो जाते हों लेकिन मेरी चोरो आज तक पकड़ी नहीं गई। बस मेरे जीवन की यही सफलता है। संस्कृत में चोरी कला के कई धन्य हैं - ऐसा मैंने सुना है। पढ़ा तो है मैंने केवल मुच्छकटिक नाटक में 'शर्विलक' चोर की कला का हाल। डीक्विन्सी De Quincey या और किसी विदेशी लेखक ने अपने Murder as a Fine Art नाम के निबन्ध में हत्या को कला का रूप दिया है। बिना किसी चोरी के कोर्स को लिए, और बिना कन्सेश रेट को पाँच गिनी खर्चिकिये, तथा बिना भगवान स्वामिकार्तिकेय को, जो चोरों के आराध्य देव हैं, खुश किये, मैंने चोरी के मूज सूत्र जान लिये हैं। वे इस प्रकार हैं (१) माल की थांग लगाना (२) मालिक को बिना जगाये माल को हिथयाना। (३) हिथयाये हुए माल का रूप बदल कर उसे बाजार में चला देना—यद्यपि ये बारें देखने में सरल प्रतीत होती है तथापि ये भी 'श्रभ्यासेन तु कौन्तेय परिप्रश्नेन सेवया' ही सिद्ध हो सकती हैं। पूर्वजों के पुण्य प्रताप से मुक्ते यह विद्या सिद्ध हो गई है।

अगर अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना बुरा न समका जाय तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी रचनाओं में तार्किक क्रम अधिक रहता है। यह मेरे दार्शनिक संस्कारों का फल है। इसी दार्शनि-कता के कारण मेरी रचनाओं में अनावश्यक बातें नहीं आने पातीं। मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण अपने लेख को अधिक पाण्डित्यपूर्णं भी नहीं बना सकता। इसलिए साधारण बुद्धिवाले लोगों में मेरी कलम का मान है। भाषा में आडम्बर की मात्रा बहुत कम रहतो है, हाँ अगर हास्य का पुट देना हो तो बात दूसरी है। अब मैं प्रायः गम्भीर बातों में भी हास्य का समावेश करने लगा हूँ। जहाँ हास्थ के कारण अर्थ का अनर्थ होने की सम्भावना हो अथवा अत्यन्त करुण प्रसङ्घ हो तो मैं हास्य से बच गा श्रन्यथा में प्रसङ्गागत हास्य का उतना ही स्वा-गत करता हूँ जितना कि कृपण क्या कोई भी, अनायास आये हुए धन का श्रीर मुक्ते हास्य का एक पुट देने में उतनी ही प्रस-न्नता होती है जितनी कि प्राचीन समय के सूत्रकारों को एक अन्नर या मात्रा के बचाने में। हां इतना श्रवश्य है कि उन लोगों ने जी प्रसम्नता का परिमाण रक्त्वा था वह (यानी पुत्र-जन्म) आज कल सन्तान-निरोध के दिनों में विशेष सार्थकता नहीं रखता।

हास्य का पुट देने के लिए ग्रुमे विशेष प्रयत्न तो नहीं करना पड़ता किन्तु अब मैं अपने हास्य की टेकनीक सममन्सा गया हूँ और कभी-कभी उसे सप्रयत्न भी उपस्थित कर सकता हूँ। मेरे हास्य में खास बात यह है कि मैं कहावतों और संस्कृत के

श्रवतरणों में श्रपने मतलब के श्रनुकृल हेर-फेर कर एक सुखद परिवर्तन पैदा कर देता हूँ, जैसे रघवंशियों के लिए कालिदास ने कहा है: 'योगेनान्ते तनुःत्यजाम्'। मैंने आजकल के लोगों के लिए कह दिया, रोगेणान्ते तनुः त्यजाम् । कभी द्वधर्षक शब्दों से भी हास्य की फलक ला देता हूँ। जो कुछ (रुपया) जमा था वह अब खेत में जमा है। कभी मुहावरों के लाचिएाक अर्थ को श्रिभिधा के ही अर्थ में उथवहत कर चमत्कार उत्पन्न कर देता हूँ, जैसे अधिक वर्षा के कारण मेरा बगीचा नष्ट हो गया तों मैंने लिखा कि मेरी मेहनत पर पानी पड़ गया, श्रीर जब पपीते में फल हुआ तो मैंने लिखा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरी काशीफल की बेल में फल नहीं आये तो मैंने गीता का बाक्य लिख दिया 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन।' कभी-कभी प्राचीन कथात्रों का भी प्रयोग कर देता हैं। मेरे हास्य में साहित्यकता अधिक रहती है। धौलधपा श्रीर गिरने-पड़ने श्रीर घसीटने वाली हास्यमय परिस्थितियों के उत्पन्न करने में मैं असफल रहता हूँ। उद्-फारसी के शब्द और मुहाबरे भी कभी-कभी पूर्वजन्म में किये हुए पुण्य की भांति सहायक होते हैं; क्योंकि फारसी का अध्ययन छोड़े प्रायः एक युग हो गया। हास्य का मूल रहस्य है बेमेल बातों का मिलाना, जैसे कहाँ पूर्व जन्म के पुण्य और कहाँ स्कूल में पढ़ी हुई फारमी-उद् ?

मैं लिखता तो बिना बिचारे ही हूँ, कभी-कभी पछताना भी पड़ता है लेकिन बहुत कम। लेख के प्रारम्भ में थोड़ा अवश्य परिश्रम कर लेता हूँ। मेरे लेख में काट-छाँट और घटा बढ़ी भी होती है बीच में से ऐरी (Arrow) लगाकर जाड़ा भी अधिक जाता है; इस कारण अच्चर-ब्रह्म को डँगिलयों पर नचाने वाले कम्पोजीटर लोग मेरे लेखों से बहुत परेशान रहते हैं। मैंने उन लोगों की प्रसम्नता के लिए एक स्तोत्र भी लिखा है। बीच में

ऐरो लगाकर बढ़ाने का कारण है। संगित ठाने के लिए, पीछे से ध्यान में आये हुए वाक्य को यथास्थान ही रखना चाहता हूँ। बिना काटे मेंने बहुत कम लिखा है, फिर भी उसमें गलती रह जाती है। वे गलितयाँ कभी तो मेरी ही होती हैं और कभी उनके लिए प्रेस के भूत बिलदान के बकरे बना दिये जाते हैं। जहाँ प्रेस के भूतों की वास्तविक गलती होती हैं वहाँ मुसे भूँ मल आती है। फिर यही सोचकर रह जाता हूँ कि कभी अपनी भूल को उनके सर मढ़ देता हूँ तो उनकी भूल को अपने ऊपर क्यों न लूँ ? 'कभी लढी नाव पर और कभी नाव लढी पर।' मेरी प्रेस कापी दूसरों की रफ कापो को भी लिजत करती है। सफे अस्त-व्यस्त होने के कारण खो भी जाते हैं। यह जानकर संतोष होता है कि भगवान पातञ्जलि के महाभाष्य के पन्ने जो कि पीपल के पत्तों पर लिखे हुए थे, बकरी चर गई थी। उनके सामने मेरी पुस्तकों की क्या गणना ?

मेरी शौली में बहुत से दोष हैं जो कभी-कभी उसके गुणों को दवा लेते हैं। मैं अपनी भाषा को आडम्बर-पूर्ण बनाने से बचाता हूँ। लेकिन सरल भाषा को गौरवशालिनी बनाना मुक्ते नहीं आता। हसी कारण मेरी भाषा में शैथिल्य आ जाता है। कभी-कभी पुनरुक्ति दोप से भी दूषित हो जाती है। क्योंकि पुनरुक्ति के भय से में रामनाम भी कस लेता हूँ फिर भी पुनरुक्ति से बचता नहीं। चाहिये, चाहिये लगातार कई वाक्यों में चले आते हैं। अब तो चाहिए के स्थान में बांछनीय आवश्यक आदि लिखकर एकतानता को बचा जाता हूँ। ऐसे बहुत से दोष होते हुए भी लोगों ने मेरे लेखों को पढ़ने योग्य सममा है। इसका यही कारण है कि में कहने के लिए कुछ तथ्य की बात खोजता हूँ और उसे येन-केन प्रकारण पूर्णत्या हृदयक्तम कराने का प्रयत्न करता हूँ। उसमें हास्य का पुट देकर उसे प्राह्म बना देता हूँ। यही मेरी कलम का राज है।

# परिशिष्ट १

(चोरी: कला के रूप में)

नाम बुरो पै अधीन न काहू के, चोरी भली न भली सेवकाई। द्रोग के पत्र यधिष्ठिर सेन के, मारन के हित सेंघ लगाई॥ जब मैं एस० ए० में पढ़ता था इस समय मेरा विषय तो दर्शन-शास्त्र था लेकिन जौक या गालिब की शराब की भाँति गाहे-गाहे (कभी-कभी ) मुँह का जायका वदलने के लिए या यों कहूँ कि मस्तिष्क को काएट के क्रिटीक से, जिसका अध्ययन लोहे के चने चवाने से कुछ कम न था, विश्राम देने के लिए मॉॅंगी हुई या कवाड़िये से खरीदी हुई ऋँगरेजी साहित्य की पुस्तकों में चक्रच-प्रहार कर लेता था। ऐसी ही किसी किताब में ही किन्सी का Murder as a fine art शीर्षक लेख जिसमें हत्या को कला का रूप दिया गया था मेरी निगाह से गुजरा। उसकी भाषा राजपथ की भाँति सुगम न थी, इस कारण किसी फ़ुर्सत के दिन के लिए उसे चलतू खाते से बाहर उन पुस्तकों के साथ, जो बिचारी श्रह्ममारी में पड़ी-पड़ी मेरी सुदृष्टि की बाट जोहा करती थी, रख दिया। किन्तु उस पुस्तक के सम्बन्ध में कान पर जूँ तक न रेंगा। जूँ रेंगता भी क्यों ? ईश्वर की कृपा

से धनी न होता हुआ भी मुक्तमें धनियों का विशेष गुण मौजूद था 'कचित खल्वाट् निर्धनी'। पं० रामनरेश त्रिपाठीजी के मत से यह गुण बाबा तुलसीदासजी में भी था क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा है कि पितरों के पिंग्डों के साथ ऊनके स्थान में रखने के लिए सर में बाल भी नहीं हैं। वैसे तो तुलसीदासजी अपनी दीनता दिखाने में ऐसी दून की हाँका ही करते हैं किन्तु मुक्ते सन्तोप है कि कम से कम एक बात में तो उनकी वराबरी कर सकूँगा।

इस विषयान्तर को ज्ञमा कीजिए क्योंकि तुलसीदासजी की बराबरी करने का मोह संवरण न कर सका। अस्तु वह लेख पढ़ा तो नहीं लेकिन उसके शीर्षक ने मेरे इदय में स्थान पा लिया उस समय मैं चोरी की कला में बहुत प्रवीगा तो न था लेकिन मन में इरादा यह कर लिया कि इसका कभी लाभ उठाऊँगा। उसको जैसे के तैसे इथियाने में चोरी सहज में प्रकट होने का भय तो था ही किन्तु एक श्रीर स्नापत्ति थी। मैं हिन्दू हूँ हिंसवा दूयतेऽति हिन्दू' इसके अतिरिक्त मेरे पूच्य पिताजी ने वैष्णव धर्म की कुछ मूल शिचाओं को मेरे मस्तिष्क में जीनी श्रीपधि के विज्ञापन की भाँति कील ठोक-ठोक कर भर दिया था। फिर 'श्रहिंसा परमोधर्मः' मानने वाले जैनियों के सत्संग से वह शिचा उसी प्रकार पक्को हो गई जैसी हाइपो सोल्यूशन में पड़कर फोटो-भाफी की नेगैटिव प्लेट। 'करेले और नीम चढे' की सी बात से भी ज्यादा हो गई। बतिया और हत्या को कला का रूप दे, गम, राम! सारी आत्मा विद्रोह करने लगी, चित्तचोर और माखन-चोर भगवान श्रीकृष्ण की जिनको विष्णु सहस्र नाम में 'चोर-जारशिरोमिणि' कहा है, मिक के कारण मुक्ते चोरी की कला का रूप देना कुछ अपेचाकृत निरापद जँचा क्योंकि धन की चोरी तो शायद नहीं विचारों की चौरी किया ही करता हूँ।

यदि किसी को जेल जाने की सामर्थ्य हो तो चोरी के बरा-बर कोई दूसरा पेशा नहीं क्योंकि इसमें सरकार की भी मदद रहती है, वह हमेशा जेल भेजकर प्रतिद्वन्द्वियों को कम करती रहती है। वकालत की तरह यह पेशा कभी श्राति भीड़ over Crowedness) के रोग से प्रसित नहीं होता।

इसमें प्रचएड मार्तएड की प्रखर रिश्मयों के श्राघात से बचे रहने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। धूप से रंग काला पड़ जाने का भय नहीं रहता, अमा निशा की शीतल मेचक छ।या माता की भाँति रचा करती है। 'रैन माय सी मोहिं श्रक्क लावति' श्रीर सहज में ही संयमी का परम स्पृह्नीय पद प्राप्त हो जाता है 'या निशा सर्व भुतानां तस्यां जागर्ति संयमी'। अगर माल हाय लगा तो कुछ दिन मौज से खाया और यदि पकड़े गये तो सम्मान-पूर्वक जेल की चहार दीवारी में सुरचित रहकर मशकत श्रीर पसीने की कमाई खाई। वहाँ न तो कोई जिरये माश पूँछेगा, श्रीर न कोई भिखमंगा कहेगा। इस पेशे के लोगों को कभी दूसरों के आगे दोन होकर हाथ नहीं पसारना पड़ता । 'साँगिबो भलो वाय सों जो विधि राखे टेक ।' गाँगकर करे तो क्या ? साँगे से कुछ मिलता भी नहीं श्रीर ईमानशरी करने में कभी-कभी ऊने के दूने देने पड़ते हैं। बाबा तुलसीदासजी को भी सङ्जनता का कद अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है 'सीदत साध्र, साधुरा सोचिति, खल बिलसत, हुलसत खलई हैं' फिर कोई ऐसे करटकमय मार्ग का क्यों अनुसर्ण करे जिसमें सीहना पड़े ? चोरी की आमदनी को न इनकमटैक्स का भय और न चन्दे का।

चोरी को कला का रूप देने में मैं अकेला नहीं हूँ। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार महाकवि शूद्रक हमलोगों का पथ-प्रदर्शन बहुत पूर्व ही कर चुके हैं। उन्होंने अपने मृच्छकटिक नाटक में शर्विलक के मुख से चोरी को वास्तव में कला का ही रूप दिखाया है। शर्विलक बड़ा कलाप्रिय है। वह सेंघ लगाने में भी तो अपनी कला-प्रियता नहीं छोड़ता है। वह नपी-तुली ज्यामिति के आकारों की माँति चित्रोपम सुडौल सेंघ लगाता है जिससे कि सुबह के समय सेंघ देखने वाले उसकी कला की प्रशंसा करें देखिए:—

"तो कहाँ से संघ फोड़ूँ (भीत क्रू कर) तित सूर्यनारायण के घर्ष का पानी पड़ते-गड़ते यहाँ की मिट्टी खुद सी गई है और चूहों ने यहाँ कुछ खोद सा डाला है, अब हमारा काम सिद्ध हो गया। स्कन्द देवता के पुत्रों की सिद्धि का पहला लच्छन यही है। तो अब कैसे संघ फोड़ूँ ? कनकशक्तिजी ने चार रीतियाँ संघ फोड़ने की कही हैं—पक्की ईंटों को खींच लेना, कची को काट देना, गोंदे को भिगो देना, और काठ को काट डालना। तो यहाँ पक्की भीत है एक ईंट हटाऊँ—

खिले कमलसम, कूप सरिस, नवचन्द्र श्रकारा। स्वित्तक, पूरनकुम्भ, सूर्य सम सन्धिप्रकारा॥ खोदि सेंधि में प्रकट करो श्रपनी चतुराई। भोर देखि जेहि चिकत होयँ सब लोग लुगाई॥"

[ श्रीश्रवधवासी भूपकृत मुच्छकटिक नाटक के भाषानुवाद से ]

चोरी में बल श्रीर विद्या दोनों से ही काम चलता है। श्राजकल के चोर तो सेफ गलाने के लिए श्राक्सी-हाइब्रोजन-फ्लेम भी साथ ले जाते हैं। खैर पुराने जमाने का शर्विलक कहता है—

यत विद्या दोउ संग लगाई। तन प्रमान निज सेंध बनाई।। सरकत चली घसत निज अंगा। कैचुल छाँड्त मनहुँ भुजंगा।।

यह चीर दीपक बुकाने के लिए कीड़ा साथ रखता था और

घर के लोग सोते हैं या जागते हैं इसकी परीचा इस प्रकार करता है—

'चलत बराबर साँस नहीं शक्का कळु लागै।

मुँदी आँखि नहीं सिथिल भाव पुतरी निज त्यागै॥

ढीलो परो शरीर कळु शैया के बाहर।
दीप सहै निहं सौंह करें सोवत छल जो नर॥'
अब अपने मित्र शर्विलक की एक गर्वोक्ति भी सुन लीजिए—
'मपटा के मारन में चील्ह के समान हम,
जल्दी जल्दी भागिबे में मृग सों न कम है।
सोये जागे चीन्ह लेत कूकुर की नाई नित,
बिल्ली के से पायँ मेरे चलत नरम हैं।
माया रूप धारन में साँप से हैं सर्कन में,
देश भाषा जानन में बानी के सम है।
संकट में डुडुम, तुरंग है सुथल पर,
जल बीच नाव रात दीपक हू हम है।
गिरि सम थिर, भाजन भुजग, म्हपटन में हम बाज।
पकरन बूग, इत उत लखन शश, बलमह सुगराज॥'

## परिशिष्ट २

#### ( कम्पोजीटर-स्तोत्र )

देवाधिदेव! जिन आदि कारण-स्वरूप भगवान का कभी चय अर्थात् नाश नहीं होता, जिनके तेजोमय गर्भ से चराचर अखिल विश्व का उदय होता है और जिनके अनन्त वच्चःस्थल में स्थित रह कर वह अलग की शान्त निद्रा में मग्न हो जाता है, वे ही अच्चर ब्रह्म 'छछिया भर छाछ' के बिना ही आपके अंगुल्याम भाग में सदा नृत्य करते रहते हैं। वे पूर्णत्या आपके शासन में बँधे हैं। जब आप उन्हें उठाते हैं, तब वे उठते हैं, और जब और जहाँ आप बैठाते हैं, तब और तहाँ वे बैठ जाते हैं। वे आपके आदेश के बिना टस-से-मस नहीं करते। आपके ही कारण वे फर्में के बन्धन में पड़ते हैं।

जब आप डिस्ट्रीब्यूटर (Distributor) रूप से उनको अपने कर-पल्लव में धारण कर 'गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने सुखी भव' का मन्त्र पाठ करते हैं, तब वे अच्चर भगवान प्रसन्नता-पूर्वक कबूतरखाने से केस के खानों में अपने-अपने स्थान को प्राप्त हो विराजमान हो जाते हैं। धन्य है आपका प्रभावपूर्ण शासन ! धन्य है आपका विश्वव्यापी आतंक ! वैसे तो चीरसागर

भी आपके कर-नखाओं से|सदा प्रवाहित होता रहता है (क्योंकि संसार में बेपढ़ों की संख्या बहुत है, और उनमें से प्रत्येक के लिए प्रत्येक काला अत्तर भैंस के बराबर होता है), तथापि आपके कर-पल्लवों में नृत्य करने वाले आत्तर भगवान घोर तप के कारण शेप-शय्या के स्थान में अव्यक्त रूप से तम सीमा (Lead) शय्या पर शयन करते हैं। वे व्यक्त होकर 'नियतिकृतनियम•रिहतां' ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से परे रहने वाली किंदर रचनाओं की सृष्टि करने लग जाते हैं। आपकी रची हुई सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि का शासन करती है। विचारों से ही संसार चलता है, और आपके बिना वेचारे विचार मूक और पंगु पड़े रह जाते हैं।

विरव-सूत्राधार! विरव का शासन आप ही के वश में है। विरव की राजनीति और धर्मनीति समाचार-पत्रों और धर्म-प्रन्थों के अधीन हैं, और वे सब आपके अधीन हैं। तस्मात् कम्पोजी-टराधीनं जगत्। अतः विश्व-शासक जगत्-नियन्ता, राष्ट्रों के विधायक, धर्म के रच्चक और पोषक आपको शतशः सहस्रशः लच्चशः कोटिशः नमस्कार है।

भगवन, श्राप भुवनभास्कर सूर्यरूप हैं! नहीं, नहीं, श्रापका कार्य सूर्य से कहीं श्राधिक बढ़कर है! 'जहाँ न जाय रिव, तहाँ जाय किय', श्रीर श्राप उस किय के भी हृदय-कुहर की गुप्ताति गुप्त भावनाओं को प्रकाश में लाते हैं। भगवान भरीचिमालिन सूर्यदेव के पार्थिव श्रवतार प्रकाशकराण बड़े दैन्य भाव से श्रापका मुख जोहते रहते हैं। वे श्रापकी फुर्सत की सदा प्रतीचा करते हैं। श्रापके श्राग मैनेजर का जर श्रीर एडीटर की टरटर कुछ नहीं चलती। श्रापके हाथ-पैर चलाने से ही सबका काम वालू होता है।

: प्रभो ! बिना आपकी कृपा-कटाच के स्वयं हंसवाहिनी

सरस्वती के वात्सल्य भाजन मृक बने रहते हैं। मृक को आप वाचाल बनाते हैं, आप ही कृपा के बल पर साधारण प्रतिभा वाले भी प्रोपेगेएडा की नसैनी लगा कर यश के उच्चतम शिखिर पर पहुँच जाते हैं और आपका प्रेस न जाने कितने दोषियों को निर्दोष बना देता है।

> मूक होहिं वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा स दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन।

श्राप ही बीगापुस्तकधारियो भगवती शारदा की बीगा के तारों को मुखरित श्रोर मंकरित करते हैं। श्राप ही श्रपने विशाल विद्युत्विनिन्दित चित्र श्रीर चंचल कर-पुटों द्वारा देश-विदेश में वाग्देवी का विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। श्रापके कर-पल्लवों से निकली हुई बात पत्थर की लकीर से भी हद हो जाती है। वह ब्रह्माचरों की भाँति श्रमिट होकर श्राप्त प्रमाण की श्रेगी परिगणित होता है।

द्यानिधे! आप लेखकों के जीवन-प्राण हैं। आप उनके एकमात्र त्राण, रारण्य और वरेण्य हैं। आप प्रेस के भूत का लोकोपकारी स्वरूप धारण कर लेखकों के लेख-सम्बन्धी शान से किये हुए, अथवा अज्ञान से किये हुए समस्त पापों को अपने सुविशाल स्कन्धों पर धारण कर उनको व्याकरण की हत्या के अपवाद से मुक्त कर देते हैं। आप अपने प्रेस की अमिट कालिमा से लेखकों का मुख उज्यल कर देते हैं। अपने विलदान से दूसरों का मार हलका करना इसी को कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी, ने अपनी दिव्य दृष्टि से आप ही को लच्य कर नीचे की चौपा-इयाँ लिखी थी—

साघु चरित शुभ सरिस कपासू । निरस विशव गुग्रमय फल जासू ॥ जो सिह दुख पर छिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग यश गावा ॥ भक्तवत्सल ! घापके कहाँ तक गुग्र गाऊँ ? घाप ही लक्सी श्रीर सरस्वती का वैमनस्य थोड़े-बहुत श्रंश में दूर कर देते हैं। श्रापके श्रप्रतिम श्रातंकवश वे श्रपने स्वाभाविक विरोध को भूल जाती हैं।

योगिराज! आप वेदान्तप्रतिपादित बद्ध की भाँति संसार के मूल कारण होते हुए भी सदा निलंग और अविकृत रहते हैं। आप पद्मपत्रमिवान्भिम' (जल में कमल के पत्ते ) की उक्ति को पूर्णत्या चिरतार्थ करते हैं, संसार के लड़ाई-मगड़े, शुभ और अशुभ संवाद, प्रेमलाप और तीवाति तीव व्यंगवाण, पिडतों का पांडित्य और मूर्खों का मूर्खंत्व आपकी अनन्त शान्ति को विचलित नहीं कर सकता। सब कुछ आपके करतलगत हो जाने पर भी आप जैसे के तैसे शुद्ध-निर्लिप्त बने रहते हैं। आप शान्ति के स्वरूप और उदासीनता के अवतार हैं। आपके निर्पेष्त स्वरूप को वारम्वार नमस्कार है।

भगवन् ! आपकी सीसे से सुदृढ़ गुगागिरमा का कहाँ तक गान कहाँ ? आपके कर-पल्लागों से जितने समाचार-पत्र, पुस्तकं, पुस्तिकाएँ, विज्ञापनादि निकले होंगे, वे कई बार पृथिवी को आविष्टित कर लेंगे। वे सब अनन्त जिह्ना होकर उच्च स्वर से आपका गुगागान गाते हैं। वास्तव में आपका कीर्ति-पत्र उबी (पृथिवी) से कई गुना विस्तृत है, और उसे स्वयं शारदा माता कल्पना के कल्पतर की लेखनी द्वारा लिखती रहती हैं, 'तद्दिप तवगुगानांमीश पारं न याति'।

देवेश ! यह तुच्छ जीव आपसे क्या माँगे, यदि आप असन्न होकर मुभे छुछ वर देना ही चाहते हैं, तो उदारतापूर्वक यह वर दीजिए कि जो कोई समाहित चित्त होकर मेरे बनाये छुए स्तोन्न को दिन में एक बार भी पाठ किया करेगा, उसको तीनों काल में समालोचकों की बाधा न व्यापेगी । श्रो३म् शान्ति शान्ति: शान्ति:।